# जैन गीता

सम्मात्वर्ष । समीचा हेतु । मेंट रतन न्य हामाण्य अकाशक । सम्मादक

रचयिता

श्री १०८ ग्राचार्य विद्यासागर जी महाराज

प्रकाशक श्री रतनचंद जी भायजी **बमोह (म. प्र**.)

#### मनोभावना---

ग्राचायं श्री विद्यासागर जो

#### समाधान-

श्री विनोबा जी, पवनार (वर्ष)

#### श्रद्धामुमन\_

मिघई गृतावचद, दमोह

#### प्रकाशक --

रतनचद जी भायजी, दमोह (म. प्र.)

#### संस्करण--

प्रथम १०००, ग्रप्रेल १९७८

#### नुगक—

महेन्द्र प्रिन्टर्स सराफा, जबलपुर फोन : २०२६०

प्रकाशक / सम्पादक

# मनोभावना

्र विगत वीस मास पूर्व की बात है, राजस्थान स्थित प्रतिशय क्षेत्र
महावीर जी में महावीर जयन्ती के सुप्रवसर पर सनंघ में उपस्थित
था। उस समय समण सुत्तम का, जो सर्व सेवा संघ वाराणसी से प्रकाशित
है, विभोचन हुन्ना। यह एक सर्व मान्य संकलित ग्रन्थ है। इसके संकलनकर्ता जिनेन्द्र वर्णी जी स्व. अ गणेशप्रसाद जी वर्णी के धनन्य शिप्यों मे एक हैं। प्राप्त जैन सिद्धान्त का अवलंका करके यह नव गीता सभाज के सामने प्रस्तुत किया है। आपका यह कार्य श्रेरणाश्रद एवं स्तुत्य है।

इस प्रन्थ में चारों धनुयोगों के विषय यथास्थान चित्रित हैं। प्रध्यात्मरस में धोत-प्रोत ग्रन्थराज समयसार, प्रवचन सार, नियमसार, प्रष्टदाहुणि पंचास्तिकाय. द्रव्य सग्रह, गोमटसार ध्रादि प्रन्थों की गांधाये इसमें प्रचुर रूप से सकलित हैं। यह ग्रन्थ ध्राचीपान्त प्राकृत गांधाओं से सपादित है। पं० कैलाशचन्द जी सिद्धान्ताचार्य ने इस ग्रन्थ का संक्षेप विन्तु सुन्दर गंचानुवाद किया है। जो जन प्राकृत भाषा से ध्रनभिज्ञ हैं उन्हें यह ग्रन्थ गत विषय को समभते से सम्पूर्ण सहायक है।

समणसुत्तम के मूल प्रेरणा-स्रोत समाज मेथी सर्व सेवा-संघ के निर्माता विरोदा जी (बावा) हैं। पच्चीसवौं थीर निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष में जैन समाज से ग्रापने मौग की थी। यद्यपि जैन साहित्य विपुल मात्रा में हैं नथापि उससे सब लोग लाभ नहीं पा रहे हैं। ग्रतः समाज के सम्मुख एक ऐसी कृति प्रस्तुत की जाय कि जिससे जैनेतर भी जैन दर्शन से ग्रान्भोत्रित कर सके। वह कार्य ग्राज सानद सम्पन्न हुग्रा।

मन में बहुत काल से करवरें ले रहा था कि एक ऐसा काव्य ग्रन्थ का निर्माण किया जाय कि ग्राबाल, वृद्ध उस ग्रन्थ के संगीत के माध्यम से ग्रन्थ काल में ही पढ़कर जैन दर्शन की उपयोगिता एवं ध्रुव विन्दु के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त कर सकें भीर जीवन को समुग्नन बना सकें। किन्तु काल-लब्धि के बिना भी कोई कार्य नहीं हो सकता भीर पुरुपार्थ से मुख मोडकर काल लब्धि की प्रतीक्षा करने से भी काल-लब्ध नहीं ग्रा सकती है। इसी बीच बनारस के दो पत्रों के साध्यम से समणसुत्तम के पद्यानुवाद के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई। एक पत्र या श्रीमान् पं॰ जमनालाल जी शास्त्री का एवं दूसरा था श्री कृष्णराज मेहना जी का।

शुभन्य शीघ्र इस मूक्ति को चिर्तार्थ करते हुये गुरु स्मृति के साथ ग्रन्थ का पद्यानुवाद प्रारम्भ किया । तीन चार स्थलों में गाथागत रहस्य को समझने में पंडित कैलाशचन्द जी कृत गद्यानुवाद ने दीपक का काम किया है । किन्तु यह धनुमान नहीं था कि श्रनुवाद (पद्यानुवाद) इतने भ्रत्य काल में सम्पन्न होंगा । पद्यानुवाद में केवल साढे सात माम लगे भ्रीर सिद्धक्षेत्र कुण्डलिगिर पर सानन्द सम्पन्न हुग्रा जो पाठकों के सम्मुख जैन गीता के रूप में प्रस्तुत हैं।

जैन यह ग्राज तक कई श्रीमानो, धीमानो एव सनो वी दृष्टि में भी जाति वाचक ही रहा है जबिक वह उस सहज ग्रजर ग्रमर ग्रमूर्त ग्राहमा की ग्रांग मुमुक्षुंग्रों को ग्राहण्ट करता है। विषय कपायों से जपर उठाकर उन्हें परम शाति पथ का प्रदर्शन कराता है। जैन शब्द की उन्पत्ति इस प्रकार है। जयित स्वकी यानि टिन्द्रियाणि ग्राहमन स जिन जिन एवं जैन इति। जो महापुरप ग्रपनी टिन्द्रियाणि ग्राहमा को पूर्ण-कपेण जीतता है, उन्हें कुमार्ग से बचाता है वह जिन हे, जिन ही जैन है, जैन का गी ग्रांशित् वाणी शौर उस गी का भाव या सार के ग्रथं से ता प्रत्यय का प्रयोग करने से गीना शब्द की निष्पत्ति होती है। ग्रत यह सुस्पष्ट हुग्ना कि उन जिनेन्द्र भगवान की वाणी के सार का नाम ही जैन गीता सिद्ध है।

पौद्यालक परणित रूप शब्दों में ही न उलभकर शब्दावबोध से अर्थात् बोध एव प्रयावबोध से उस परम केन्द्र बिन्दु का भी भवगम प्राप्त कर उस तक जाने का साधकों को सतत् प्रयास करने रहना चाहिये। इसी उद्देश को प्रपनी दृष्टि से रखकर साधना पथाक साधकों सतो ने स्व पर कल्याण हेतु मिन मिष्ट बचनों से हमें उस सहज चेननाभाव सत्ता का उपदेश दिया है धौर प्राजीवन उस परम सत्ता का मनन मथन कर नवनीत के रूप में विपुल साहित्य का निर्माण किया है।

भर भर करता भरना, वहना चल चल चलना । उस सत्ता से मिलना, पुनि पुनि पडे न चलना ॥

ससना तज कर सिलना सहज शुद्धात्मा को ग्रभीष्ट नही था तबावि बिरानुभूत मंकल्प-विकल्प के मंस्कार ने बंचल मन को लिखने के विकल्प की श्रोर श्राकुष्ट किया, फलस्वरूप श्राम्यान्तर परणित छूटी श्रौर विहः परणित प्रवाहित हुई। क्षद्मवस्था का मनोबल इतना निबंल है कि वह ग्रन्तम्ंहूनं के उपरान्त ग्रपने चंचल स्वभाव का परिचय दिये बिना नहीं रहता। इसी से मन ने प्रस्तुन कृति लिखने का विकल्प किया, यह भी समयोचित ही हुशा। श्रागम उल्लेख है कि विषय कपाय रूप श्रुश्त उपयोग से बचने के लिये सहज स्वभाव रूप श्रुशंपयोग की उपलब्धि के लिये तत् साधनभूत श्रुभोपयोग का श्रालंबन लेना मुनियों सतपथ साधकों एवं सतों के लिये भी सामयिक उपादेय है ही। ग्रतः मनोभावना यही है कि ग्रध्यात्म-रस से परिप्रति इस कृति का मनोयोग से श्रास्वादन कर भव्य पाठक परम नृति का श्रनुभव करे!

समता ग्रव्णिमा बढी, उन्नत शिखर पर बढ़ी ! निज दृष्टि निज में गढ़ी, धन्यतम है यह घड़ी ।

यह सब स्व वयोवृद्ध तपोवृद्ध एवं ज्ञान वृद्धाचार्य गुरु श्री ज्ञानमागर महाराज जी के प्रमाद का परिणाम है कि परोक्ष रूप से उन्हीं के ग्रभय चिन्ह चिन्हित कर-कमलों में जैन गीना का सनपंण करना हम्राः .......।

गुरु चरणार्शनदंचंचरीक

अधान्मने नमः

अनिरंजनाय नमः

अभी जिनाय नमः

अभी जिनाय नमः

# समाधान

# (विनोबा)

मेरे जीवन में मुभे ग्रनेक समाधान प्राप्त हुए है। उसमें ग्रान्विरी, मन्तिम समाधान, जो शायद सर्वोत्तम समाधान है, इसी साल प्राप्त हुन्ना । मैने कई दफा जैनो से प्रार्थना की थी कि जैसे वैदिक धर्म का सार गीता में मात भी ब्लोकों में मिल गया है, बौद्धों का धम्मपद में मिल गया है, जिसके कारण ढाई हजार माल के बाद भी बुद्ध का धर्म लोगो को मालुम होता है, वैसे जैनो का होना चाहिए। यह जैनो के लिए मृश्किल बात थी, इमलिए कि उनके धनेक पन्य है और प्रन्थ भी धनेक हैं। जैसे बाइबिल है या क्रयान है, कितना भी बढा हो, एक ही हैं। लेकिन जैनों में इवेताम्बर, दिगम्बर ये दो है, उसके ग्रलावा तेरापन्थी, स्थानकवासी गेमें चार मुरूष पत्थ तथा दूसरे भी पत्थ है। ग्रीर ग्रन्थ तो बीस-पच्चीस है। मैं बार-बार उनका कहता रहा विद्याप सब लोग, मृनिजन, इकट्टा होकर चर्चाकरो ग्रीर जैनो का एक उत्तम, सर्वमान्य धर्मसार पेश करो । भाषित वर्णीजी नाम का एक "बेवक्फ" निकला भीर वाबा की बात उसकी जॅच गयी। वे प्रध्ययनशील है. उन्होंने बहुत मेहनत कर जैन परिभाषा का एक कोश भी लिखा है। उन्होंने जैन धर्ममार नाग की एक किताब प्रवाज्ञित की, उसकी हजार प्रतिया निकाली ग्रीर जैन समाज मे विद्वातो के पास और जैन समाज के बाहर के विद्वानों के पास भी भेज दी। विद्वानों के सुभावों पर से कुछ गाथाएँ हटाना. कुछ जोडना, यह सारा करके जिजधम्म किताब प्रकाशित की। फिर उस पर चर्चा करने के लिए बाबा के ब्राग्रह में एक संगीति बैठी, उसमें मृति, ब्राचार्य ग्रीर दूसरे बिद्वान, श्रावक मिलकर लगभग तीन सौ लांग इकट्टे हुए। बार-बार चर्चा करके फिर उसका नाम भी बदला, रूप भी बदला, ग्रान्तिर सर्वानुमति से अमण-मुक्तम--जिसे ग्रथंमागधी में "समणमून" वहते हैं, बना। उसमे ७४६ गायाएँ है। ७ का भौकडा जैनो को बहुत प्रिय है। अग्रीर १०८ को गुणा करो तो ७५६ बनता हैं। सर्वसम्मित से इतनी गाथाएँ ली। भीर तय किया कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को वर्धमान-जयन्ती ग्रायेगी, जे इस साल २४ धप्रैल को पडती है, उस दिन वह ग्रन्थ प्रत्यन्त गृद्ध रीति से प्रकाशित किया जायगा । जयन्ती के दिन जेन धर्म-सार, जिसका नाम "समणसुत्तं" है, सारे भारत को मिलेगा भीर भागे के लिए जब तक जैन, उनके धर्म वैदिक, बौद्ध इत्यादि जीवित रहेंगे तब तक "जैन-धर्म-मार" पढ़ते रहेंगे। एक बहुत बड़ा कार्य हुग्रा है, जो हजार, पन्द्रह सौ माल मे हुग्रा नहीं था। उसका निमित्तमात्र बाबा बना, लेकिन बाबा को पूरा विश्वास है कि यह भगवान महावीर की हुगा है।

मैं कबूल करता हूँ कि मुक्त पर गीता का गहरा धसर है। उस गीता को छोडकर महाबीर से बढकर किसी का धसर मेरे जिल पर नही है। उसका कारण यह है, कि महाबीर ने जो धाजा दी है वह बाबा को पूर्ण मान्य है। धाजा यह कि सत्याग्रही बनो। धाज जहाँ जो। उठा सो सत्याग्रही होता है। बाबा को भी व्यक्तिगत सत्याग्रही के नाते गाँधी जी ने पेश किया था, लेकिन बाबा जानता था वह कौन है, वह सत्याग्रही नहीं, सत्याग्रही है। हर मानव के पाम मत्य का अग होता है, उसलिए मानव-जन्म मार्थक होता है। तो सब धमों मे, सब पत्थों मे, सब मानवों में मत्य का जो धाज है, उसको ग्रहण करना चाहिए। हमको सत्याग्रही बनना चाहिए, यह जो शिक्षा है महाबीर की, बाबा पर गीता के बाद उसी का धमर है। गीता के बाद कहा, लेकिन जब दखता हूँ ता मुक्ते दानों में फरक ही नहीं दीखना है।

**द्रद्य-विद्या मन्दिर** पवनार ( वर्षा ) २४-१२-७४ राम हरि राम हरि राम हरि

हस्ताक्षर श्री विनोबा जी

# श्रद्धा सुभन

#### जैन गीना के रचयिता

कर्नाटक प्रान्त के जिला बेलगांव में जैन धर्मानुयायी श्री मल्लप्पा जी की धर्मपत्नी श्रीमती की दुंख में जन्मे श्री विद्याधर जी जो कि दिगम्बर दीक्षा लंकर १०८ ग्राचाय श्री विद्यासागर जी के नाम से इस सभय भारत देश में यथानाम तथा गुण से प्रसिद्ध है इस ग्रन्थ के कर्त्ता है।

धापका जन्म ग्राम सदलगा में वि स. २००३ ग्राध्विन शुक्ला पूर्णिमा को माना श्रीमनी जी से हुप्राथा। ग्राप ग्रपने चार भाइयो सहित ग्रपने घर में रहते थे। ग्राप जब 9 वर्ष के थे, उसी समम से ग्रापके मन में मनूष्य भव सार्थंक करने की उत्कट श्रीमलाया थी, जिसके प्रतिफल में स्राचार्य शातिमागर जी के पाम जाकर धापने उनके उपदेशामृत का पान किया भीर भ्रात्म हित करने घर वालों से विना पूछे घर छोडकर चल दिये। राजस्थान में जयपुर नगर में भ्राचार्य देशभूषण महाराज का समागम हो गया घीर प्रापने उनमे घाजीवन ब्रह्मच्यं वन ले लिया।

राजस्थान का भ्रमण करते-करते ग्रजमेर मे ग्राचार्य श्री ज्ञानसागर जी महाराज के दर्शन हुये भीर भाष उनके समागम में रहने लगे। धाचार्य ज्ञानसागर जी महाराज के पाम रहकर ग्रापने जैन ग्रन्थी, काव्य ग्रन्थो एवं न्याय ग्रन्थो का भी भ्रध्ययन विद्या । ग्रापकी विद्याध्यन करने की लगन, बुद्धि एव प्रतिभा से प्रभावित होकर तथा ग्रापकी वीतराग परणित को देखकर, भाचार्यश्री ज्ञान श्री ज्ञानसागर जी महाराज ने भ्रजमेर में दिनांक ३० जून १६६८ को ग्रापको ब्रह्मचारी पद में सीधी मुनि दीक्षा प्रदान की । मुनि दीक्षा के समय बापकी बायू केवल २२ वर्ष की भी।

#### प्रनुकरणीय :

द्यापका पूरा परिवार एक भाई को छोडकर सभी लोग माना जी, पिताजी तथा दो भाई एव दो बहिने मोक्ष मार्ग पर चल रही हैं। दो भाई श्री १०५ एलक योग सागर जी एवं श्री १०५ क्षुत्लक समय सागर जी ग्रापके ही संघ में श्रात्म साधना में रत हैं तथा माताजी, पिताजी एवं दोनों बहिनें श्री १०८ ग्राचार्य धर्मसागर जी के संघ में ग्रात्म कल्याण कर रहे हैं।

म्रापकी मातृभाषा कन्नड है फिर भी बहुत ही ग्रल्प समय में (सिर्फ पाँच वर्ष मे) ग्रापने मंस्कृत, हिन्दी, श्राँग्रेजी, मराठी एवं प्राकृत भाषा पर ग्रपना पूर्ण ग्रधिकार जमा लिया। ग्राज जनता जब ग्रापके हिन्दी मे प्रवचन मुनती है तो दांनों तले ग्रॅगुली दबाकर रह जाती है।

संस्कृत भाषा पर तो प्रापका विलक्षण प्राधिपत्य है। प्रच्छे-प्रच्छे व्याकरणाचार्य भी प्रापके संस्कृत ज्ञान को देखकर चिकत हो जाते हैं। प्रापने प्रपने प्रध्ययनकाल से इन भाषायों का प्रध्ययन करने से उप्र पुरुषार्थ एय किंटन परिश्रम किया है। प्राप चौबीस घंटे से सिर्फ तीन घंटे इस शरीर को विश्वास देते थे ग्रीर इक्कीस घंटे निरन्तर विद्याध्ययन से लगे रहते थे। जिसको देखकर प्राचार्य श्री ज्ञातमागर जी भी प्रापको बार-बार रोकते थे कि इनना परिश्रम करना ठीक नहीं है, परन्तु ग्राप प्रपनी लगन के पक्के थे जिसका प्रतिकत ग्राज ग्रापके सामने है कि ग्राप इस छोटी सी उम्र से ही विद्या के सागर बन गये है ग्रीर ग्रापने बहुत से ग्रन्थों की रचना की है एवं कतिवय ग्रन्थों के ग्रन्वाद भी किये है।

प्रापनं सम्कृत भाषा में 'श्रमण शतकमं, 'निरन्जन शतकमं, 'भावना शतक' श्रादि तथा हिन्दी में 'निजानुभव शतक', 'योग सार', 'सम्प्रितत्र', 'इल्टोपदेश', 'एकीभाव स्तोत्र' ग्रादि ग्रन्थों की पद्य में रचना की एम अनुवाद किया। 'श्रमण मुनम' का हिन्दी अनुवाद श्राचार्य श्री ने जैन गीता के नाम में किया जो कि आपके हाथ में है। यह ग्रन्थ कुडलपुर में मन् १६७६ के चातुर्माम में पूर्ण हुआ एवं सन् १६७७ के चातुर्माम में समयमार की गाथाओं का हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ। इस समय समयसार कल्य का हिन्दी अनुवाद समाप्त होने जा रहा है। दोनों ग्रन्थ आपके आत्म-हित करने में सहायक होने के लिए शीश्रातिशीश्र आपके पाम आने वाले है।

इन सभी ग्रन्थों में ग्रापकी ग्रान्सानुभूति के साथ वीतरागता में तन्मय चिन्तन शैनी की भलक ग्रितिशयता में प्राप्त होगी। प्रत्येक छंद में बीतरागता से ग्रोत-प्रोत तथा निर्दोप काब्य के भी ग्रपूर्व दर्शत होंगे। पट में लिखने का एक ही कारण बाचार थी बतलाते हैं कि सभी पाठकाण छंद की हमेगा गुनगुता मकते हैं बौर याद भी कर मकते हैं। बाप भी जब धपने मुँह से इन छंदों को बोलने हैं तो मुनकर के श्रोतागण गद-गद हो जाते हैं। सभी ग्रन्थों में दिये गये उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि बापकी चिन्तन ग्रीली विलक्षण है। बाजकल भी बाप स्वयं एवं बापके संघ के एलक श्रुल्लकगण भी बपना बमूल्य समय जानाराधन में लगाते हैं। एक शण भी व्ययं नहीं जाने देते। एक बार हमने कहा कि बाप लाग तो जरूरत में ज्यादा इस ग्रीर से कार्य लेते हैं, इसको योदा विश्वाम भी नहीं देते, तो बाचार्य थी बोले कि एक सेकन्ड भी यदि प्रमाद करें तो हमारी कई वर्षों की तपस्या नष्ट हो जाती है। इसलिये बाप धपने उपयोग को पढ़ाई में, जास्त्र लिखने में तथा तत्त्व चर्चा ही लगाये रहते हैं। विशेष बात यह है कि बाप श्रादकों में मात तत्त्व चर्चा ही करते हैं, ग्रन्य कोई बात नहीं करते।

षाचारं श्री की विशेषता है कि किसी भी प्रकार की तत्त्व चर्चा ही प्राप हमेगा प्रमन्न मुद्रा में ही चर्चा करते हैं, कभी भी प्रापकी मुद्रा में स्लानता नहीं प्राती। इस समय की प्रचलित विवादण्यत मान्यताथ्रों जैसे निज्ञ्य व्यवहार, निमित्त उपादान, कमबद्ध पर्याय, दीतराग सम्यग्दर्शन, सराग सम्यग्दर्शन, तिश्चय चारित्र, शुद्धापयांग, शुभाषयांग, स्वरूपाचरण, चारित्र का धामगनानुकृत निर्दोष चिन्तन चिन्हित समाधान बहुत ही सरल अच्छे एव प्रकाट्य उदाहरणों से परिपूर्ण भाषा में करते हैं कि श्रीता के हृद्य में सीधे प्रवेण करके उसका समाधान वरते हैं। इन सब कारणों से ब्राचार्य विद्यासागर जी की इस युग का समन्तभद्र कहा जावे तो कोई श्रित्शयोक्ति नहीं होगी।

धाप चारित पालन करने में भी चारित चूडामणि है। एव छलीसछलीस घंटे तक समाधि में लीन रहते हैं। घाप अपने मुनि दीक्षाकाल से
ही चार रहों का त्याग किये हुए हैं, मिर्फ दो रस (दही, दूध) को ही
धाप लेने हैं। धापके निर्दोष चारित पालन तथा तत्त्व ज्ञान एव प्रत्यर बुद्धि
को देलकर ही धाचार्य थी जानमागर जी महाराज ने स्वय धाचार्य पद
छांडकर धापको धाचार्य पद से विभूषित किया। जिनके गुरु में इतनी
विसक्षण विनय-सम्पन्नता हो कि धपने शिष्य को ही भाचार्य पद देकर
उनको नमस्कार किया होवे उनके शिष्य की विनय-सम्पन्नता भी धपूर्व ही

है। आप संघस्य साधुओं से माचार पालन कराने में भी श्रीफल के समान ऊपर से कठोर कि तु अंतरंण में भर्यन्त कोमल हैं। भाचार्य श्री को भपने विष्यों की शिक्षा एवं उनके चरित्र पालन कराने भादि का भलीभौति ध्यान रहता है। भापने भ्रपने गुरु भाचार्य श्री ज्ञानसागर महाराज की सल्लेखना के समय जो भ्रपूर्व मेवा की उसकी चर्चा सुनते ही भौकों में भ्रश्नुधारा प्रवाहित हो जाती है।

#### द्यापने ग्रपने रचित प्रन्थों में :

'निजानुभव शतक' में — ग्रात्मानुभव के उपाय, ग्रात्मानुभव के वाधक कारणो का जान एव ग्रात्मानुभव का फल।

'निरन्जन शतक' में—भगवान भक्त भौर भक्ति की श्रपूर्वधारा प्रवाहित की है जिसमें भक्त स्वानुभूति के डारा भगवान में स्रभेद हो जाता है भौर डैंत समाप्त हो जाता है।

'भावन शतक' मे— मोलह कारण भावनाओं का अपूर्व चिन्तनपूर्ण भावों का प्रदर्शन किया है। इन भावनाओं के मनन एवं अनुभवन के द्वारा अगले भवों में तीर्थकर प्रकृति का वध हो जाना कोई बडी बात नहीं है।

याचार्य श्री के बारे में जो भी लिखा जावे सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। श्रापकी प्रतिभा एवं श्रमणोत्तम वृत्ति को देखकर श्रावकों का मस्तक बरवस श्रापके चरणों में भूक जाता है। श्रापके मन में एक ही बात समायी है कि जिस प्रकार में मोक्ष प्राप्त के मागे में श्रयस्य हो गया हूँ उसी प्रकार टस समार के मनुष्य विषय वासना की भूठी चका बीप को छ। इकर मोक्षमार्ग में लग जावे। ऐसी श्रापकी श्रमुकस्या युक्त उत्कट भावना है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि श्राप भी तीर्थंकर प्रकृति का वंध कर ही लेंगे। श्रापके धीतरागता में श्रोत-प्रांत एवं श्रमीम श्रमुकस्या से मरपूर प्रवचन सुतकर प्रत्येक श्रांता को ऐसा लगने लगता है कि यह समार क्षण-भंगुर एवं सारहीन है इसलिये श्राचार्य श्री के चरणों में रहकर श्रात्म-हित कर लिया जावे।

#### भ्रपूर्व प्रवसर :

यह तो सिद्ध क्षेत्र कुण्डलपुर के बड़े बाबा की चुम्बकीय शक्ति का ही प्रभाव तथा हम लोगों का परम मौभाग्य है कि ऐसे बीतरागी परोपकारी धान्मानुभवी संत भ्रमण करने-करते थी दि॰ सिढक्षेत्र कुण्डलपुर जी में बहे बाबा के दर्शनार्थ ग्राये, मात्र तीर्थ यात्रा करने । परन्तु हम मध्यप्रदेश वालो का मौभाष्य रहा कि बडे बाबा के चरणों में सन् १६७६ एवं सन् ११७७ ऐसे दो चात्मीस सानन्द बहुत शालीनता के साथ एव ग्रमृतवाणी की वर्षा के साथ सम्पन्न हुए ग्रीर इन दो वर्षों में वीतरागी संत की वाणी एव अमणोत्तम चर्या की हजारो, लाखो लोगो ने कुण्डलपुर ब्राकर सुना ग्रीर देखा। इन दिनों में कुण्डलपुर जी में तो चतुर्थकाल का नजारा देखते बनता था। ऐसा लगता था कि प्राचार्य श्री के चरणों में सारा जीवन समाप्त होवे धीर सम्यवत्व का प्रकाश प्राप्त कर हम ग्रपने मनुष्य भव को मफल करे। प्राचार्य थी को चातुर्माम के बहुत निमत्रण प्राते रहते हु। हमें फिर भी ग्राणा है कि ग्रगला चातुमीम भीश्री दि० मिद्धक्षेत्र कुण्डलपुर जी में ही होगा। तभी दर्शन ज्ञानचारित्र की एकता से सम्पन्न इस सन के समागम से हम जोग झात्म कत्याण के पथ पर और झाग बढ़ म हैंगे। श्री दि॰ सिद्ध क्षेत्र कुण्डलपुर जी में हजारो यात्रियों ने झाकर ग्राचार्यश्री के प्रवचनों का लाभ लिया है। जिसके कारण ही ग्राचार्य श्री जहाँ भी बिहार गरने है वहाँ दशनायियों की ग्रपार भीड ग्राचार्य श्री के दर्शन करने एव उनके मुँह में निकल दा शब्द मुनने को ब्राकुलित रहती है।

ग्रन्त में बड़े बाबा में प्रार्थना है कि ग्रापकी भक्ति के प्रभाव में इस पासर का हृदय इतना निर्मल हो जावे कि उस हृदय में ग्राचार्य श्री के चरण कमल तब तक रहे जब तक इस बीट वा उद्धार न हो जावे तथा ग्रापकी चुम्बकीय शक्ति का इतना प्रसार होवे कि ग्राचार्य श्री का बिहार कहीं भी होवे परन्तु चातुर्मास हर बार कुण्डलपुर जी में ही होवे ।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुवाद ग्रन्थ को विद्वानों के हाथी समिष्ति करता हूँ। इस भावना से कि इसे पढकर सब लोग धात्म-कल्याण के पण पर धाग्रसर होवे भीर ऐसी भावना करता हूँ कि झाचार्यश्री विद्यासागर जी महाराज बहुत समय नव हमारा पथ प्रदर्शन करते रहे।

> एक चरण सेवक सिघई गुलाबचद **बनोह (म. प्र.**)



जहाँ श्राचार्यं श्री ने दो वर्षायोग ब्यतीत कर श्रध्यात्म ग्रन्थं श्री ममयमार जी कलश का हिन्दी पद्यानवाद किया म्राचायं श्री का माधना स्थल -

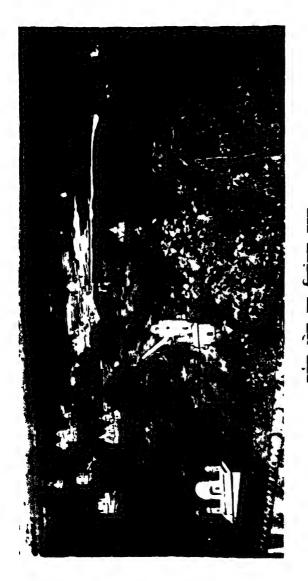

पर्वत क्षेत्र का विहंगम दृश्य दे० जैन भिद्धक्षेत्र कुण्डलपुर जी,

# सम्मत्वर्ष । तमीचा हेतु । भेंट

प्रकाशक / सम्पातः

# संघ नमस्कार

#### **45** सर्वया **45**

#### श्री बाचार्य विद्यासागर जी

चरण जहाज बैठ मुनिवर जी भव समुद्र को तरण चले हैं नगर-नगर से नर नारी जन भुक भुक शीश प्रणाम करे हैं श्रष्ट करम के नाश करन को निज में निज पुरुषार्थ करे हैं ऐसे विद्यासागर मुनि के चरण कमल हम नमन करे हैं

वीना वारहा के गजरथ में बात मर्म की एक कहे हैं इक नदिया के दोय किनारे निश्चय थ्रौर व्यवहार कहे हैं ऐसी श्रनुपम वाणी सुनकर जन जन जय-जयकार करे हैं ऐसे विद्या के सागर को बार बार परणाम करे हैं

# श्री एलक दर्शन सागर जी

एलक दर्शन सागर जी भी दर्श ज्ञान ध्रारूढ़ भये हैं द्रव्य करम का उदय देखकर भाव करम कछ नांहि करे हैं संवर सहित निर्जरा करके मुक्ति रमा को वरण चले हैं ऐसे ऐलक जी को लखकर भाव सहित हम नमन करे हैं

#### श्री एलक योग सागर जी

ऐलक योगी सागर जी भी मुद्रा सहज प्रफुल्ल धरे हैं दर्शन ज्ञान चरण पर चलकर रत्नत्रय की ग्रोर बढ़े हैं ग्राहारों में ग्रन्तराय लख करम निर्जरा सहज करे हैं ऐसे योगीराज को भी हम योग लगाकर नमन करे हैं

# श्री क्षुल्लक नियम सागर जी

स्नुलक नीयम सागर जी तो नियम पाल तन क्षीण करे हैं काय साथ इनकी निह् दे रई पुरवारथ ये अधिक करे हैं फिर भी ये माधक बनकर के आतम हित के काज लगे हैं ऐसे क्षुल क जी को हम सब जीश नमाकर नमन करे हैं स्नुल्लक सम्मय सागर देखो जिब नगरी की आरे चले हैं समय-समय की कीमन करके समय सार की ओर बढ़े हैं समय-समय पर समय सार लख कमन को सहार करे है ऐसे समय सार साधक को मन बचं काया नमन करे है

# श्री भुल्लक चारित सागर जी

क्षुल्लक चारित सागर जी भी चरित धरन की लगन करे है केवल श्रीधर के चरणों में घ्यान लगाकर करम हरे है बड़े बाबा के चरण कमल में सल्लेखन की चाह करे हैं ऐसे चारित सागर जी को चरित्र हेतु हम नमन करे हैं

#### समुदाय नमन

संघ सहित ये विचरण करते झात्म साधना करत चले हैं तत्व ज्ञान की चरचा करकर जीवों का अज्ञान हरे है वीतरागता से परि पूरित है वीतराग युत्त चरण घरे है ऐसे मुनो संघ को झहिन मोक्ष हेनु हम नमन करे है निरयल को भूठा कहके ये श्रीफल को बदनाम करे है नगर-नगर से भव्य जनों की मोक्ष हेतु ये चाह करे है झह कोई भवि मिल जावे तो दीक्षा की ये वात करे हैं ऐसे मुनी संघ को हम सब हाथ जोड नमकार करे हैं

नमस्कारकर्ता

सिंघई गुलाबचंद, दमोह

# विषयानुक्रमण

# प्रथम खंड - ज्योतिर्मुख

|             |                               |                  |       |       | पृष्ठ |
|-------------|-------------------------------|------------------|-------|-------|-------|
| ₹.          | मंगल सूत्र                    | •••              |       |       | *     |
| ₹.          | जिन शासन सूत्र                |                  |       |       | 8     |
| ₹.          | संघ सूत्र                     |                  | •••   |       | Ę     |
| ٧.          | निरुपण सूत्र                  |                  | • • • |       | 5     |
| <b>X</b> .  | संसार चक्र सूत्र              |                  |       |       | ११    |
| ٤.          | क <b>मंसूत्र</b>              |                  |       |       | १३    |
| ૭.          | मित्यात्व सूत्र               |                  | •••   | ••    | १५    |
| ۲.          | राग परिहार सूत्र              | •••              | •••   | •••,  | १६    |
| 3           | धर्म सूत्र                    |                  |       |       | १८    |
| 90.         | स्यम सूत्र                    |                  | •••   |       | २५    |
| ११          | ग्रप <sup>रि</sup> ग्रह सूत्र | • •              |       |       | २८    |
| १२          | ग्रहिसा सूत्र                 |                  |       |       | ३०    |
| ξş.         | ग्रप्रमाद सूत्र               |                  | •••   | • • • | 33    |
| १४.         | शिक्षा सूत्र                  |                  |       | •••   | ३६    |
| १५.         | ग्रात्म सूत्र                 | •••              |       | •••   | ₹७    |
|             | द्वितीय                       | ा लंड - मोक्ष मा | र्ग   |       |       |
| <b>१</b> ६. | मोक्षमार्ग सूत्र              |                  |       |       | 80    |
| <b>ર</b> ક. | रत्तत्रय सूत्र                | •••              |       |       | 83    |
| १≒.         | सम्यक्दशंन सूत्र              |                  | •••   |       | ХÄ    |
| 3 \$        | सम्यक्जान सूत्र               |                  |       | •••   | χ٠    |
| ₹०.         | मम्यक्चारित्र मूत्र           | •••              | •••   | •••   | ХŞ    |
| ર્ १.       | माधना मूत्र                   | •••              |       | •••   | ሂፍ    |
| २२.         | द्विविध धर्म सूत्र            |                  |       | •••   | Ęo    |
| ₹3.         | श्रावक धर्म सूत्र             |                  |       |       | Ęę    |
| <b>२४</b> . | श्रमण घर्म सूत्र              | ••               | •••   |       | ૬ ૭   |
| २५.         | व्रत सूत्र                    |                  |       |       | د و   |

#### ( १६ )

|        |                             | पृष्ठ    |
|--------|-----------------------------|----------|
| ર્દ.   | समिति गुप्ति सूत्र          | ७६       |
| ર્૭.   | मावश्यक मूत्र               | ७५       |
| २्८.   | तप मूत्र                    | <b>5</b> |
| ₹€.    | ध्यान सूत्र                 | 83       |
| \$ o . | <b>प्र</b> नुप्रेक्षा सूत्र | 53       |
| ₹.     | नेस्या सूत्र                | १०३      |
| ₹.     | घाट्य विकास सूत्र           | १०६      |
| ::     | सन्तेत्वना सत्र             | १११      |
|        |                             |          |

## तृतीय लंड - तत्व दर्शन

- ३४. तत्व सूत्र
- ३५ द्रव्य स्त्र
- ३६. मुन्ट मुत्र

#### चत्यं खंड - स्यादवाद

- ३). धनेकात स्थ
- ३८. प्रमाणसृत्र
- ३६. नय मृत्र
- ४०. स्याद्वाद सप्तमभी सूत्र
- ४१. ममन्वय मृत्र
- ४२. निक्षेप मृत्र
- ४३. समापन स्त्र
- ४४. बीर म्तवन

# जैन गीता

# ( समणसुत्तं का पद्यानुवाद )

#### १ मङ्गलसूत्र

#### वसन्ततिलकाछन्द

हे ! शान्त सन्त ग्ररहन्त ग्रनन्त ज्ञाता,
हे ! शुद्ध बुद्ध जिनसिद्ध ग्रबद्ध धाता ।
ग्राचार्यवर्य उवभाय मुसाधु सिन्धु
मै बार बार तुम पाद पयोज बंदुं॥ १। ।

है मूलमंत्र नवकार मुखी बनाता, जो भी पढ़े विनय में ग्राघको मिटाता। है ग्राद्य मंगल यही सब मगलों में, ध्याग्रो इमें न भटको जग जंगलों में।। २।।

सर्वजदेव ग्रग्हन्त परोपकारी, श्री सिद्ध वन्द्य परमातम निर्विकारी । श्री केवली कथित ग्रागम साधु प्यारे, ये चार मंगल, ग्रमंगल को निवारे ॥ ३ ॥

श्री वीतराग ग्ररहन्त कुकर्मनाशी, श्री सिद्ध शादवत सुखी शिवधामवामी। श्री केवली कथित ग्रागम साधु प्यारे, ये चार उत्तम, ग्रनुत्तम शेप सारे॥ ४॥

ये बाल भानु सम हैं ग्ररहन्त स्वामी, लोकाग्र में स्थित सदाशिव सिद्ध नामी। श्री केवली कथित ग्रागम साधुष्यारे, ये चार ही शरण हैं जगमें हमारे॥ ४॥ जो श्रेष्ठ हैं शरण, मंगल कमें जेता, ग्राराध्य हैं परम हैं शिवपंथ नेता। हैं बन्दा सेचर, नरों, ग्रमुरों सुरों के, वे ध्येय पंच गुरु हों हम बालकों के।। ६॥

है घातिकमंदल को जिनने नशाया, विज्ञान पा मुख ज्वलन्त ग्रनन्त पाया । है भानु भव्यजनकंज विकासने हैं, द्युद्धान्म की विजय ही, ग्रस्तुन्त वे है।। ७।।

कर्नब्य था कर लिया कृतकृत्य दृष्टा, हैं मुक्त कमंतन में निज द्रव्य स्रप्टा ! है दूर भी जनन मृत्यु तथा जरा मे, वे सिद्ध सिद्धिमुख दें मुभको जरा से ॥ ६ ॥

ज्ञानी गुणी मतमतान्तर ज्ञान धारें, मबाद में महज बाद विवाद टारे। जो पालते परम पंच महाव्रतों को, श्राचार्य वे मुमति दे हम मेवकों को ॥ ९॥

भजानरूप तम में भटके फिरे है, ससारिजीव हम है दुख मे घिरे है दो जान ज्योति उवभाय ! व्यथा हरो ना !! जानी बनाकर कृतार्थ हमें करो ना !!!॥१०॥

मत्यन्त शान्त विनयी समदृष्टि वाले, शोभे प्रशस्त यश से शशि से उजाले । हैं वीतराग परमोत्तम शीलवाले, वे प्राण डालकर साधु मुक्ते बचा लें ॥११॥ ग्रहंत् ग्रकाय परमेष्ठि विभूतियो के, ग्राचार्यवर्य उवभाय मुनीश्वरों के । जो ग्राद्य वर्ण, ग्र, ग्र, ग्रा, उ, म को निकालो, ग्रोकार पूज्य बनता, कमशः मिला लो ॥१२॥

म्रादीश हैं म्रजित शंभव मोक्ष धाम, वन्दूं गुणौघ म्रभिनन्दन है ललाम। सद्भाव से सुमति पद्म सुपार्क्यं घ्याऊँ, चन्द्रप्रभू चरण में चिति ना चलाऊँ।।१३।।

श्री पुष्पदन्त शिंग शिंतल शील पुंज, श्रेयांस पूज्य जगपूजित वामु पूज्य। ब्रादर्श में विमल, सन्त श्रनन्त, धर्म, मैं शान्ति को नित नमुं मिल जाय शर्म।।१४॥

श्री कुन्थुनाथ ग्ररनाथ मुमन्ति स्वामी, सद्बोध घाम मुनिमुद्रत विश्व नामी । ग्राराध्य देव नमि ग्रोर ग्रिग्टि नेमी, श्री पार्श्ववीर प्रणम्, निज धर्मप्रेमी ।।१५॥

हैं भानु से ग्रिधिक भासुर कान्तिवाले, निर्दोप हैं इसलिए शिशसे निराले। गंभीर नीर निधि मे जिन सिद्ध प्यारे, संसारसागर किनार मुक्षे उतारें॥१६॥

## २ जिनशासन सुत्र

हो के विलीन जिसमें मनमोद पाते, हैं भव्य जीव भव वारिधि पार जाते। श्री जैन शासन रहे जयवन्त प्यारा, भाई यही जरण, जीवन है हमारा ॥१७॥ पीयूप है, विषय-सौस्य विरेचना है, पोने मुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। भाई जरा मरण रोग विनाशती है, संजीवनी मुखकरी 'जिन भारती'' है ॥१८॥ जो भी लखा सहज मे घरहन्त गाया, सन् शास्त्र बाद, गणनायक ने बनाया। पूज् इसे मिल गया श्रुतबोध सिन्धु, पी, बिन्द्, बिन्द्, दुगबिन्द् समेत वन्द्रँ ।।१९।। प्यारी जिनेन्द्र मुख से निकली मुवाणी, है दोप की न मिलती जिसमें निशानी। म्रो ही विशुद्ध परमागम है कहाता, देखो वही सब पदार्थ यथार्थ गाथा ॥२०॥ श्रद्धा समेत जिन ग्रागम जो निहारें, चारित्र भी तदनुसार सदा मुधारे। सक्लेश भाव तज निर्मल भाव धारे, ससारिजीवन परीत बनाय मारे ॥२१॥ हे बीतराग जगदीश कृपा करो तो, हे विज्ञ, ज्ञान मुक्त बालक मे भरो तो। होऊं विरक्त तन से शिवमार्गगामी, मैं केवली विमल निर्मल विश्व नामी ।।२२।। है म्रोज तेज भरता मुख से शशी हैं, गंभीर, धीर, गुण म्रागर हैं वशी हैं। वे ही स्वकीय परकीय सुशास्त्र ज्ञाता, खोलें जिनागम रहस्य सुयोग्य शास्ता ॥२३॥

जो भी हिताहित यहां खुद के लिए हैं, वे ही सदैव समभो पर के लिए हैं। है जैन शासन यही करुणा सिखाता, सत्ता सभी सदृश हैं सबको दिखाता।।२४।।

## ३ संघसूत्र

है शीघ्र से सकल कर्म कलंक घोता, ना दोपधाम वह तो गुण घाम होता। हो एकमेक जिससे दृग बोघ वृत्त, जानो सभी सतत "संघ" उसे प्रशम्त ॥२४॥

सम्यक्तव बोध व्रत को गण नित्य मानो, है गच्छ मोक्ष पथ पे चलना मुजानो ' सन् संघ है गुण जहाँ उभरे हुए हैं, गुद्धात्म ही समय है, गुरु गा रहे हैं!!॥२६॥

मामो यहाँ प्रभय है भवभीत ! भाई, धोम्बा नही, न छल, शीतलता सुहाई। माता पिता सब समा नहि भेद नाता, लो सघ की शरण, सत्य म्रभेद भाता ॥२७॥

सम्यक्त्व में चिरित में ध्रिति प्रौढ़ होते, विज्ञानरूप सर में निज को डुबोते । जो संघ में रह स्वजीवन को विताते, वे धन्य हैं सफल जीवन को बनाते ॥२८।

जो भक्ति भाव रखता गुरु में नहीं है, लज्जा न नेह भय भी गुरु से नही है। सम्मान गौरव कभी यदि ना करेगा, स्रो व्यर्थ में गुरुकुली बन क्या करेगा?॥२९॥

भाई म्रलिप्त सहसा विधि नीर मे है, उत्फुल्ल भी जिनप सूर्य प्रकाश से है। सागार भव्य म्रलि म्रा गुण गा रहे हैं, गाते जहां प्रगुण केसर पो रहे हैं।।३०॥ भाती जहाँ वह महावत कणिका है, ना नाप भी श्रुतमयी सुमृणालका है। घेरे हुए श्रमण रूप-सहस्र-पत्र, ग्रो "संघ पद्म" जयवन्त रहे पवित्र ॥३१॥

पद्मानुवाद ७

## ४ निरूपणसूत्र

निक्षप ग्रीर नय, पूर्ण प्रमाण द्वारा, ना ग्रथं को समक्षता यदि जो सुचारा। तो मत्य तथ्य विपरीत प्रतीत होता, होता ग्रसत्य सब सत्य, उसे डुबोता।।३२।।

निक्षेप है वह उपाय सुजानने का, होता वही नय निजाशय ज्ञानियों का। तू ज्ञान को समभ सत्य प्रमाण भाई, यों युक्ति पूर्वक पदार्थ लखें, भलाई ॥३३॥

दो मूल में नय सुनिश्चय, व्यवहार, विस्तार शेप इनका करता प्रचार। पर्याय द्रव्य नय हैं मय दो नयों में, होते सहायक सुनिश्चय साधने में ॥३४॥

धारें ग्रनन्त गुण यद्यपि द्रव्य सारे, तो भी "मुनिश्चय" ग्रयंड उन्हें निहारे। पै खंड, खंड कर द्रव्य ग्रखंड को भी, देखें कथंचित यहां "व्यवहार" सो ही ॥३॥॥

विज्ञान ग्रौ चरित-दर्शन विज्ञ के हैं, जाते कहें, सकल वे व्यवहार से हैं। ज्ञानी परन्तु वह ज्ञायक शुद्ध प्यारा, ऐसा नितान्त नय निश्चय ने निहारा॥३६॥

है नित्य निश्चय निषेधक, मोक्ष दाता, होता निषिद्ध व्यवहार नही मुहाता। लेते मुनिश्चय नयाश्रय संत योगी, निर्वाण प्राप्त करने, तज भोग भोगी !॥३॥॥ बोलो न श्रांग्ल नर से यदि श्रांग्ल भाषा, कैसे उसे सदुपदेश मिले प्रकाशा ? सत्यार्थ को न व्यवहार बिना बताया— जाता सुबोध शिशु में गुरु से जगाया ।।३८।।

भूतार्थ शुद्ध नय है निज को दिखाता, भूतार्थ है न ब्यवहार, हमें भुजाता । भूतार्थ की शरण लेकर जीव होता— सम्यक्त्व भूषित वही मन मैल धोता।।३९॥

जाने नहीं कि वह निश्चय चीज क्या है हैं मानते सकल बाह्य किया वृथा है। वे मूढ़ नित्य रट निश्चय की लगाने चारित्र नष्ट करते, भव को बढ़ाते ॥४०॥

शुद्धातम में निरत हो जब सन्त त्यागी, जीवे विशुद्ध नय भ्राश्रय ले विरागी। शुद्धात्म से च्युत, सराग चरित्र वाले भूले न लक्ष्य व्यवहार भ्रभी संभाले ॥ ४१॥ हैं कीन से श्रमण के परिणाम कैंमे, कोई पता निहं बता सकता कि ऐमे। तल्लीन हों यदि महात्रन पालने में वे वन्द्य हैं नित नमूं व्यवहार में मैं॥ ४२॥

वे ही मृषा नय करे पर की उपेक्षा, एकान्त में स्वयम की रखते भ्रपेक्षा । सच्चे मदैव नय वे पर को निभा ले बोलें परस्पर मिलें व गले लगा लें।।४३।। उत्मर्ग मार्ग निज में निजका विहारा, शाम्त्रादि साधन रखो ग्रपवाद न्यारा। जानादि कार्यं इनसे बनते सुचारा, धारो यथोचित इन्हें सुख हो ग्रपारा॥४४॥

# ४ संसार चक्र सूत्र

संसार शाश्वत नहीं ध्रुव है न भाई, पाऊँ निरन्तर यहां दुख, ना भलाई। तो कौन सी विधि विधान सुयुक्तियां रे! छूटे जिसे कि मम दुर्गति पंक्तियां रे!।।४५।।

ये भोग काम मधु-लिप्त कृपाण से हैं, देते सदा दुख सुमेरु-प्रमाण से हैं। संसार पक्ष रखते सुख के विरोधी, हैं पाप घाम, इनसे मिलती न बोघि ॥४६॥

भोगे गये विषय ये बहुबार सारे, पाया न सार इनमें मन को विदारे। रे! छान बीन कर लो तुम बार बार, निस्सार भूत कदली तरु में न सार ॥४७॥

प्रारम्भ में ग्रमृत सो सुख शान्तिकारी, दें ग्रन्त में ग्रमित दारुण दुःख भारी। भूपाल-इन्द्रपदवी सुर सम्पदायें। छोड़ो इन्हें विषम ये दुख ग्रापदायें॥४८॥

ज्यों तीव्र खाज चलती खुजली खुजाते रोगी तथापि दुख को सुख ही बनाते। मोहाभिभूत मतिहीन मनुष्य सारे, त्यों काम जन्य दुख को मुख ही पुकारें॥४९।ः

संभोग में श्निरत, सन्मिति से परे हैं, जो दुःव को सुख गिनें, भ्रम में परे हैं। वे मूढ़ कर्म-मल में फमने वृथा है, मक्खी गिरी तदानी कफ में यथा है।।५०।। हो बेदना जनन मृत्यु तथा जरा से, ऐसा सभी समभते, सहसा सदा से। तो भी मिटी विषय लोलुपता नहीं है, मायामयी सुदृढ़ गांठ खुली नहीं है।।५१॥

संसारि जीव जितने फिरते यहाँ हैं वे राग रोप करते दिखते सदा हैं। दुष्टाप्ट कर्म जिससे ग्रनिवार्य पाते, है कर्म के वहन से गति चार पाते।।५२।।

पाते गीत महल देह उन्हें मिलेंगी, वे इन्द्रियां खिड़िकयाँ जिसमें खुलेंगी। होगा पुनः विषय सेवन इन्द्रियों से, रागादिभाव फिर हो जग जन्तुश्रों से गरु ३॥

मिथ्यात्व के वश ग्रनादि ग्रनन्त मानो, सम्यक्त्व के वश ग्रनादि सुसान्त जानो । संसारिजीव इस भांति विभाव धारे, वे धन्य है तज इन्हें शिव को पधारें ।।५४।।

लो ! जन्म से, नियम से, दुख जन्म लेते, मारी जरा मरण भी स्रति दुःख देने। संसार ही ठस ठसा दुख से भरा है, पाड़ा चराचर सहे सुख ना जरा है।।५५॥

# ६ कर्म-सूत्र

जो भी जहां जब जभी जिस भांति भाता, विज्ञान में तब तभी उस भांति ग्राता। जो भ्रन्यथा समभता करता बताता, कुज्ञान ही वह सदा सबको सताता।। ५६।। रागादि भाव करता जब जीव जैसे, तो कर्म बन्धन बिना बच जाय कैसे?। भाई! शुभाशुभ विभाव कुकर्म ग्राते, हैं जीव संग बँघते, तब वे सताते।। ५७।। जो काय से वचन से मद मत्त होता, लक्ष्मी घनार्थ निज जीवन पूर्ण खोता। त्यों राग रोष वश है वसु कर्म पाता, ज्यों सर्प, जो कि द्विमुखी, मृण नित्य खाता ।। ५८ ।। माना पिता सुत सुतादिक माथ देते, ग्रापत्ति में न सब वे द्ख बाँट लेते। जो भोगता करम को करता भ्रकेला. ग्रीचित्य कर्म वनता उसका सूचेला।। ५९।। है बन्ध के समय जीव स्वतन्त्र होते, हो कर्म के उदय में परतन्त्र रोते। जैमे मनुष्य तरु पे चढ़ते ग्रन्ठे, पानी गिरा, गिर गये जब हाथ छूटे।। ६०॥ हो जीव को सवल कर्म कभी सताता, तो कर्म को महज जीव कभी दबाता। देता धनी घन ग्ररे! जब निर्धनी को, होता बली, ऋण ऋणी जब दे धनी को। ६१।।

सामान्य से करम एक, वही द्विधा है, हैं द्रव्य कर्मजड़, चेतन मे जुदा है। जो कर्म शक्ति ग्रथवा रति-रोप-भाव, है भावकर्म जिससे कर लो वचाव ।। ६२ ॥ श्द्वोपयोगमय म्रातम को निहारें, वे साधु इन्द्रियजयी मन मार डारें। ना कर्म रेणु उनपे चिपके कदापि, ना देह धारण करें फिर ग्रपापी ॥ ६३ ॥ ना ज्ञान-ग्रावरण से सव जानना हो, ना दर्शनावरण से सव देखना हो। है वेदनीय मुख दु:ख हमें दिलाता, है मोहनीय उलटा जगको दिखाता।। ६४।। ना ब्रायु के उदय मे, तन-जेल छूटे, है नाम कर्म रचता, बहुरूप भूठे। है उच्च-नीच-पददायक गोत्र कर्म, तो अन्तराय वश ना वनता मुकर्म।। ६५ ।

संक्षेप से समभ लो तुम ग्रष्ट कर्म,
सद्धमं से सब सधे शिव-शान्ति शर्म।
होती इन्ही सम सदा वमु कर्म चाल,
कर्मानुमार समभो, पट द्वारपाल।
ग्रो खड्ग, मद्य, हिल, मौलिक चित्रकार,
है कुम्भकार कमशः वमु कोषपाल।। ६६।

## ७ मिथ्यात्व सूत्र

संमोह से भ्रमित है मन मत्त मेरा, है दीखता सुख नहीं, परितः ग्रंधेरा। स्वामी रुका न स्रबलीं गति चार फेरा, मेरा ग्रतः नहि हुवा शिव में बसेरा ।। ६७ ।। मिथ्यात्व के उदय से मति भ्रष्ट होती, ना धर्म कर्म रुचता, मिट जाय ज्योति। पीयुष भी परम-पावन-पेय-प्याला. म्रच्छा लगे न ज्वर में वन जाय हाला।। ६८॥ मिथ्यात्व मे भ्रमित पीकर मोह-प्याला, ज्वालामुखी तरह तीत्र कषाय वाला। माने न चेतन ब्रचेतनको जुदा जो, होता नितान्त वहिरातम है मुधा ग्रो।। ६९।। तत्वानुकूल यदि जो चलता नही है, मिथ्यात्व चीज इससे बढ़ कीनमी है। कर्त्तव्यमूद, परको वह हैं बनाता, मिथ्यात्व को सघन रूप तभी दिलाता ॥ ५० ॥

# द राग परिहार सूत्र

है कर्म के विषम बीज सराग रोष, समोह से करम हो बहु दोष कोष। तो कर्म से जनन मृत्यु तथा जरा हो ये दु:ख मूल, इनकी कब निजंरा हो ? ।। ७१।।

हो कूर, घृर, मशहूर, जरूर बैरी, हानी तथापि उसमे उतनी न तेरी। ये राग रोष तुभको जितनी ब्यथा दें— कोई न दें, ग्रब इन्हें दुख दे मिटा दे॥ ७२॥

मसार मागर ग्रमार ग्रपार खारा, ससारिको सुख यहाँ न मिलालगारा। प्राप्तब्य है परम पावन मोक्ष प्यारा, नाजन्म मृत्यृ जिसमें सुख कान पारा॥ ७३ ॥

चाहो सुनिक्चय भवोदिधि पार जाना, बाहो नही यदि यहाँ श्रव दुःख पाना। धोला न दो स्वयम को टल जाय मौका, वैठो सुशीघ्र तप-संयम-रूप नौका।। ७४।।

सम्यक्त्वरूप गुण को सहसा मिटाते, चारित्र रूप पथ मे बुध को डिगाते। ये पाप ताप मय है रित राग रोष, हो जा सुदूर इन से, मिल जाय तोष।। ७४।।

भोगाभिलाप वश ही वस भोगियों को, होता ग्रसह्य दुख है सुर-मानवों को। ना साधु मानसिक कायिक दुःख पाते, वे वीतराग बन जीवन है बिताते॥ ७६॥ वैराग्य भाव जगता जिस भाव से है, ग्रो कार्य ग्रायं करते, ग्रविलम्ब मे है। जो हैं विरक्त तन से भव पार जाते, ग्रासक्त भोग तन में भव को बढ़ाते ॥ ७७ ॥ है राग रोष दुख, पै न पदार्थ सारे, वे बार बार मन में बुध यों विचारे। नुष्णा स्रतः विषय को पड़ मद जाती, जाती विमोह ममता, ममता सुहाती ॥ ७८ ॥ मैं शुद्ध चेतन श्रचेतन से निराला, ऐसा सदैव कहता सम दृष्टिवाला। रे! देह नेह करना ग्रति दु:ख पाना, छोड़ो उसे तुम यही गुरु का बताना।।७९।। मोक्षार्थ ही दमन हो सब इन्द्रियों का, वैराभ्य मे शमन कोध कषायियों का । हो कर्म श्रागमन-द्वार नितान्त बन्द, शद्धातम को नमन हो नहि कर्मवन्ध ॥ ५० । ज्यों शोभता जलज जो जलमे निराला. त्यों वीतराग मूनि भी तन से ख्शाला। होता विरक्त भव में रहता यही है, रगीन में न रचता पचता नहीं है।। ८१।।

## ६ धर्म सूत्र

पाना सदैव तप संयम मे प्रशंसा, भ्रो धर्म मंगलमयी जिसमें ब्रहिसा। जो भी उमे विनय से उर में विठाते, सानन्द देव तक भी उनको पुजाते॥ ६२॥

है वस्तु का घरम तो उसका स्वभाव, सच्ची क्षमादि दशलक्षण धर्म-नाव। जानादि रत्न त्रय धर्म, मुखी बनाता, है विद्दव धर्म त्रम थावर प्राणि-त्राता॥ ६३॥

प्यारी क्षमा, मृदुलता ऋजुता सचाई, श्री शौच्य सयम धरो, तप से भलाई। त्यागो परिग्रह, श्रीकचन गीत गा लो, लो! ब्रह्मचर्य सर में इयकी लगा लो।। ६४॥

हो जाय घोर उपसर्ग नरों मुरों से, या खेचरों पद्युगणों जन दानवों से। उद्दीप्त हो न उठनी यदि क्रोध ज्वाला, मानो उमे तुम क्षमामृत पेय प्याला॥ ८५३.

प्रत्येक काल सब को करता क्षमा मैं, सारे क्षमा मुफ करे नित मागता मैं। मैत्री रहे जगत के प्रति नित्य मेरी, हो देर भाव किसमे जब है न देरी।। ८६॥

मैने प्रमाद वश दुःख तुम्हें दिया हो, किवा कभी यदि भ्रनादर भी किया हो। ना शल्य मान मन में रखता वृथा मै, हूँ मांगता विनय से तुममे क्षमा मैं॥ ८७॥ हूँ श्रेष्ठ जाति कुल में श्रुत में यशस्वी, जानी सुजील श्रति सुन्दर हूँ तपस्वी। ऐसा नहीं श्रमण हो, मन मान लाते, निश्चन्ति वे परम मादंव धर्म पाते॥ ८८॥

देता न दोप पर को, गुण इंढ़ लेता, निन्दा करे स्वयम की, मन ग्रक्ष जेता। मानी वहीं नियम से गुणधाम ज्ञानी, कोई कभी गुण बिना बनता न मानी।। ८९।।

सर्वोच्च गोत्र हमने बहुबार पाया, पा, नीच गोत्र, दुख जीवन है बिताया। मैं उच्च की इसलिए करता न इच्छा, म्थाई नहीं क्षणिक चंचल उच्च नीचा । ९०॥

म्राचार में वचन में व विचार में भी, जो धारता कुटिलता निंह स्वप्न में भी। योगी वही सहज म्राजंव धर्म पाता, जानी कदापि निज दोप नहीं छिपाता ॥९१॥

मिश्री मिले बचन वे रुचते सभी को, संताप हो श्रवण मे न कभी किमी को। कल्याण हो स्व पर का मुनि बोलता है, हो सत्य धर्म उसका दृग खोलता है।। ९२।।

हो चोर चौर्य करता विषयाभिलायी, पाता त्रिकाल दुल हाय ग्रमस्य भाषी। देखो जभी दुखित ही वह है दिखाता, सत्यावलम्बन सदीव मुखी बनाता॥ ९३ ।।

**पद्मा**नुवाद

मार्घीम के वचन म्राज नही मुहाते, हैं पथ्यरूप, फलतः कटु दीख पाते। पीते म्रतीव कड़वी लगती दवाई, नीरोगता फल मिले, मित मुम्कुराई।। ९४।।

विश्वास पात्र जननी सम मत्यवादी,
हो पूजनीय गुरु सादृश श्रप्रमादी।
वे विश्वको स्वजन भौति सदा मुहाते,
वन्द्र उन्हें सतत मैं शिर को भुकाते॥ ९४॥

ज्ञानादि मौलिक मभी गुण वे ग्रनेकों, है सत्य में निहित सयम शोल देखो । ग्रावास ज्यों जलिध है जलजीवियों का न्यों मत्य धर्म जग में सब मदगुणों का ॥ ९६ ॥

ज्यों ज्यों विकास धन का क्रमणः बढेगा, स्यों त्यों प्रलोभ बढ़ता बढ़ता बढ़ेगा। सम्पन्न कार्य कण से जब जो कि पूरा, होता वहीं न मन से रहता ग्रधुरा॥ ९७॥

पा सैकड़ों कनक निर्मित पर्वतों को, होगी न तृष्ति फिर भी तुम लोभियों को। स्राकाश है वह सनन्त सनन्त स्राशा स्राशा मिटे, सहज हो परितः प्रकाशा ।। ९८ ।।

त्यों मोह से जनम, तामस लोभ का हो या लोभ से दुरित कारण मोह का हो। ज्यों वृक्ष ग्रो ! उपजता उम बीज मे है, या बीज जो उपजना इस वृक्ष से है।। ९९॥ सन्तोष धार, समता जल से विरागी, घोते प्रलोभ मल को बुध सन्त त्यागी। लिप्सा नही ग्रशन में रखते कदापि, हो शौच्य धर्म उनका, तज पाप पापी।।१००।।

जो पालना सिमिति, इन्द्रिय जीतना है, है योग रोध करना, व्रत धारना है। सारी कपाय तजना मन मारना है, भाई वही सकल संयम साधना है।१०१॥

फोड़ा कषाय घट को, मन को मरोड़ा, है योगि ने विषय को विष मान छोड़ा। स्वाघ्याय ध्यान बल में निज को निहारा, पाया नितान उसने तप धर्म प्यारा ॥१०२॥

वैराग्य धार भवभोग शरीर मे हो !
देखा स्व को यदि मुदूर विमोह मे हो ।
तो त्याग धर्म समभो उनने लिया है,
सदेश यों जगत को प्रभुते दिया है ॥१०३॥

भोगोपभोग मिलने पर भी कदापि, जो भोगता न उनको बनता न पापी। त्यागी वही नियम से जगमे कहाता, भोगो न भोग तजता, भव योग पाना।।१०८॥

जो ग्रतरंग बहिरंग निमंग नगा, होता दुखी नहि मुखी, बस नित्य चगा। भाई! वही वर ग्रक्तिचन धर्म पाता, पाता स्वकीय मुख को, ग्रंघ को खपाता ॥१०४॥ हूँ शुद्ध पूर्ण दृग बोधमयी सुधा से, में एक हूँ पृथक हूँ सब से सदा से। मेरा न भीर कुछ है नित मैं भ्रम्पी, मेरी नहीं जडमयी यह देह रूपी।।१०६॥

मैं हूँ सुखी रह रहा मुख मे अकेला, मेरा न और कुछ है गुरु भी न चेला। उद्दीप्त हो यदि जले मिथिला यहाँ रे, बोले "नमी" कि उसमे मम हानि क्या रे!॥१०७॥

निस्सार जान जिनने व्यवहार मारा, छोड़ा, रखा न कुछ भी कुल पुत्र दारा। ऐसा कहें सतत वे सब मन्त सच्चे, कोई पदार्थ जगमें न बुरे न ग्रच्छे।।१०८॥

ज्यों पद्म जो जलज हो जलमे निराला, मो ना गले नहि सड़े रहता निहाला। त्यों भोगमें न रचना पचता नहीं है, है वंद्य ब्राह्मण यहाँ जगमें वही है ॥१०९॥

ना मोह भाव जिसमें दुख को मिटाया,
तृष्णा विहीन मृनि, मोहन को नशाया।
तृष्णा विनष्ट उससे यति जो न लोभी,
हो लोभ नष्ट उससे विन संग जो भी ॥११०॥

जो देह नेह तजता निज घ्यान घारी, है ब्रह्मचर्य उसकी वह वृत्ति सारी । है जीव ही परम ब्रह्म सदा कहाता, हूँ बार बार उसको शिर मैं नवाता ॥१११। चंद्रानना, मृगदृगी, मृदुहासवाली, लीलावती, ललित ये ललना निराली । देसो इन्हें, पर कभी न बनो विकारी, मानो तभी कि हम हैं सब ब्रह्मचारी॥११२॥

संसर्ग पा ग्रनल का भट लाख जैसा, स्त्री संग से पिघलता ग्रनगार वैसा। योगी रहे इसलिए उनमे सुदूर, एकान्त में विपिन में निज में जरूर ॥११३॥

कामेन्द्रिका दमन रे ! जिसने किया है, कोई नहीं भव उसे कठिनाइयां है । जो धैर्य से ग्रमित सागर पार पाना, क्या शीघ्र से न सरिता वह तैर जाना ?।।११४॥

नारी रहो, नर रहो जब शील धारी,
स्त्री में बचे नर, बचे नरसे सुनारी।
स्त्री ग्राग है, पुरुष है नवनीत भाई,
उद्दीप्त एक, पिघले, मिलते बुराई ॥११४॥

होती मुशोभित तथापि मुनारि जाति, फैली दिगंनतक है जिन-शील-स्याति । ये हैं पवित्र घरती पर देवतायें, पूजें इन्हें नित सुरासुर ग्रप्सरायें ॥११६॥

कामाग्नि में जल रहा त्रयलोक सारा, देखो जहां विषय की लपटे भ्रपारा । वे धन्य है यदिप पूर्ण युवा बने हैं, सन् शील में लम रहे निज में रमें है ॥११७॥ जो एक, एक कर रात व्यतीत होती, ग्राती न लौट, जनता रह जाय रोती । मोही ग्रधमं रत है, उसकी निशायें, जाती वृथा दुखद है उलटी दिशायें।।११८॥

ल द्रव्य को विनक तीन चले कमाने,
जाके बमे शहर में खुलतीं दुकानें।
है विज एक उनमें धनको बढ़ाता,
है एक मूल धन लेकर लौट ब्राता ॥११९॥
ब्रो मृढ, मूल धनको जिसने गवाया,
सारा गया वितथ हाय ! किया कराया।
ऐसा हि कार्य ब्रवली हमने किया है,
सद्धमं पा उचिन कार्य कहाँ किया है ?॥१२०॥

भ्रात्मा स्वस्प रत भ्रातम को जनाता, गुद्धात्म रूप निज साक्षिक धर्म भाता । भ्रात्मा उसी तरह से उसको निभावे, शीझातिशीझ जिसमे सुत्र पास भ्रावे ॥१२१॥

#### १० संयम सूत्र

ग्रात्मा मदीय दुखदा तरु शाल्मली है, दाहात्मिका-विषम-वैतरणी नदी है। किंवा सुनंदन वनी मनमोहिनी है, है काम धेनु सुखदा दुख हारिणी है।।१२२: ब्रात्मा हि दु:ख सुख रूप विभाव कत्ती, होता वही इसलिए उनका प्रभोक्ता। ग्रात्मा ग्रनात्म रत ही रिपु है हमारा, तल्लीन हो स्वयम में तब मित्र प्यारा ॥१२३॥ म्रात्मा मदीय रिषु है बन जाय स्वेरी, स्वच्छन्द-इन्द्रिय-कषाय-निकाय वैरी । जीत् उन्हे जिननियंत्रणमें रख़ें मैं, धर्मानुसार चलके निज को लखू मै ।।१२४।। जीते भले हि रिपु को रण में प्रतापी, मानो उसे न विजयी, वह विश्वतापी । रे! शुर बीर विजयी जग में वही है, जो जीतता स्वयम को बनता मुखी है ॥१२४॥ जीतो भने हिपर को, पर क्या मिलेगा? पूछूं तुम्हे दुरित क्या उससे टलेगा? भाई लड़ो स्वयम से मत दूसरों से, छूटो सभी महज मे भव वधनों से ॥१२६॥ ब्रत्यन्त ही कठिन जो निज जीतना है, कर्त्तव्य मान उसको वस साधना है। जो जी रहा जगत में वन ग्रात्म जेता, ् सर्वत्र दिब्य स्व का वह लाभ लेता ॥१२७॥ ग्नीचित्य है न पर के वघ बंधनों मे,
मैं हो रहा दिमत जो कि युगों युगों से।
होगा यही उचित, संयम योग धारूँ,
विश्वाम है, स्वयम पे जय शीध्र पाऊँ।।१२८।।

हो एक में विरिंत तो रित एक से हो, प्रत्येक काल सब कार्य विवेक में हो। ले लो ग्रभी तुम ग्रसंयम से निवृत्ति, सारे करो मनत मंयम में प्रवृत्ति ।।१२९।।

हैं राग रोप ग्रघकोप नही मुहाने, ये पाप कर्म, सबसे महमा कराते। योगी इन्हें तज, जभी निज घाम जाते, ग्राने न लौट भव में, मुख चैन पाते।।१३०।।

लो, ज्ञान ध्यान तप संयम साधनों को, हे माधु! इन्द्रिय-कपाय-निकाय रोको। घोड़ा कदापि रुकता न बिना लगाम, ज्यों ही लगाम लगता, बनता गुलाम।।१३१।।

चारित्र में जिन समान बने उजाले, वे वीतराग, उपशान्त कषाय वाले। नीचे कपाय उनको जब है गिराती, जो हैं मराग, फिर क्या न उन्हें नचाती? ॥१३२॥

हा ! साघु भी समुपशान्त कषाय वाला, होता कपाय वश मंद विशुद्धिवाला । विश्वासभाजन कषाय ग्रतः नही है, जो ग्रा रही उदय में ग्रथवा दबी है। १३३॥ थोड़ा रहा ऋण, रहा वृण मात्र छोटा, हैं राग, ग्राग लघु यों कहना हि खोटा। विश्वास क्यों कि इनपे रखना बुरा है, देते सूजीघ्र बढ़ के दुख मर्मरा हैं ॥१३४॥

ना क्रोध के निकट "प्रेम" कदापि जाता, है मानसे विनय शीघ्र विनाश पाता। माया विनष्ट करती जग मित्रना को, ग्राशा विनष्ट करती सब सम्यता को।।१३५॥

कोधाग्नि का शमन शीघ्र करो क्षमा से रे! मान मर्दन करो तुम नम्नता से। धारो विशुद्ध ऋजुता मिट जाय माया, संतोप में रित करो तज लोभ जाया।।१३६॥

ज्यों देह में मकल ग्रग उपांग को, लेता समेट कछवा, लग्ब मंकटों को। मेघावि-लोग ग्रपनी सब इन्द्रियों को लेते समेट निज में भजते गुणों को।१३७।

ग्रज्ञान मान विश्व दी कुछ ना दिखाई-मानो, ग्रन्थं घटना घट जाय भाई। सद्यः उसी समय ही उस की मिटाग्रो ग्रागे कदापि फिर ना तुम भूल पाग्रो ॥१३८॥।

जो घीर घर्म रथ को किच मे चलाता, है ब्रह्मचर्य मर में डुबकी लगाता। ग्राराम घर्ममय जो जो जिसको मुहाता, घर्मानुकूल विचरें मुनि मोद पाता।।१३९॥

पद्मानुबाद २७

#### ११ ग्रपरिप्रह सूत्र

जो भी परिग्रह रखें विषयाभिलाषी, वे चोर हिंसक कुशील ग्रसत्यभाषी। संसार की जड़ परिग्रह को वताया, यों सँग को जिनप ने मन मो हटाया । १४०॥

जो मृढ ले परम सयम से उदासी, धारे धनादिक परिग्रह दास दासी। ग्रत्यन्त दुःव सहता भवमे डुलेगा, नो मुक्ति द्वार ग्रवरुद्ध न ही खुलेगा। १४१॥

जो चिन्न से जब परिग्रह को हटाता है, बाह्यके सब परिग्रह को मिटाता। है बीतराग समधी ग्रपरिग्रही है देखा स्वकीय पथ को मुनि ने सही है ॥१४२॥

मिथ्यात्व वेद त्रय हास्य विनाशकारी ग्लानो, रती, ग्रग्रिकोक कुभीति भारी। ये नोकषाय नद चार कषायिया है यो भीतरी जहर चौदह ग्रथियों है ॥१४३।

ये खेत धाम धन, धान्य. श्रपारराजि शस्या विमान पशु वर्तन दास दासी; नाना प्रकार पट ग्रामन पक्तिया रे ! ये बाहरी जडमयी दस ग्रथिया रे ॥१८८।

ग्रत्यन्त शान गनक्तात नितान्त चॅगा हो ग्रन्तरग वहिर ग. निसग, नगा। होता सुखी सतत है जिस भाति योगी चक्री कहा वह सुखी उस भाति भोगी मध्दर्य। ज्यों नाग भ्रंकुश बिना वश में न भ्राता, स्वाई बिना नगर रक्षण हो न पाता। त्यों संग त्याग बिन ही सब इन्द्रियां रे! भ्राती कभी न वश में, तज ग्रंथियां रे॥१४६॥

पद्मानुबाद २६

## १२ म्रहिंसा सूत्र

जानो तभी तुम सभी सहसा बनोगे, संपूर्ण प्राणिवध को जब छोड़ दोगे। है साम्यधर्म वह है जिसमें न हिंसा, विज्ञान संभव कभी न, बिना ग्रहिंसा ॥१४७॥

हैं चाहते जबिक ये जग जीव जीना, होगा ग्रभीष्ट किसको फिर मृत्यु पाना? यों जान, प्राणिवध को मुनि जीन्न त्यागें, निर्म्रथरूप धरके, दिन रैन जागें ॥१४८॥

हे जीव ! जीव जितने जग जी रहे हैं.

विख्यात वे सब चराचर नाम से है।

निर्ग्रथ साधुबन, जान ग्रजान में ये,

मारे कभी न उनको न कभी मराये ॥१४९॥

जैसा तुम्हे दुख कदापि नही मुहाता, वैसा सभीष्ट पर को दुख हो न पाता। जानो उन्हें निज समान दया दिखास्रो, सम्मान मान उनको मन मे दिलास्रो ॥१४०॥

जो भ्रन्य जीव वध है बध भ्रो निजी है, भाई यही परदया स्वदया रहा है, साधू स्वकीय हितको जब चाहते है, वे सर्व जीव वध निश्चित त्यागते है।।१४१।।

तू है जिमे समभता वघ योग्य बैरी तू ही रहा "वह" ग्ररे यह भून तेरी । तूनित्य सेवक जिमे बस मानता है, तूही रहा 'वह" जिसे नहि जानता है ॥१४२॥ रागादि भाव उठना वह भाव हिसा, होना ग्रभाव उनका सनभो ग्रहिसा। त्रैलोक्य पूज्य जिनदेव हमें बताया, कर्त्तंव्यमान निजकार्य किया कराया।।१५३।।

कोई मरो मत मरो निह बंध नाता, रागादिभाव वश ही दुत कमं म्राता। शास्त्रानुसार नय निश्चय नित्य गाता, यों कर्म-बन्ध--विधि है, हमको बनाता ॥१५४॥

है एक हिसक तथैक ग्रमंयमी है, कोई न भेद उनमें कहते यमी है। हिंसा निरंतर नितान्त बनो रहेगी, भाई जहां जब प्रमाद–दशा रहेगी।।१४४.

हिंसा नहीं पर उपास्य वने ग्रहिसा, ज्ञानी करे सतत ही जिस की प्रशसा । ले लक्ष्यकर्म क्षयका वन सत्यवादी, होता ग्रहिसक वही मृनि ग्रप्रमादी ॥१५६५

हिंसा मदीय यह ग्रातम ही ग्रहिंसा, सिद्धान्त के वचन ये कर लो प्रशंसा। ज्ञानी ग्रहिंसक वही मुनि ग्रप्रमादी, हा! सिहमे ग्रिधक हिंसक हो प्रमादी ॥१५७॥

उत्तुंग मेरु गिरि सा गिरि कौन सा है ? निस्सीम कौन जगमें इम व्योम सा है ? कोई नहीं परम धर्म विना ग्रहिंसा, धारो इसे विनय से तज मर्व हिंसा ॥१५८॥ देना तुक्ते ग्रभय पाथिव शिष्य प्यारा, तूभी सदा ग्रभय दे जगको सहारा। क्या मान तूकर रहा दिन रैन हिंसा!! संसार तो क्षणिक है भज ने ग्रहिंसा॥१५९॥

#### १३ ग्रप्रमाद सूत्र

पाया इसे न ग्रबली इस को न पाना. मैने इसे कर लिया, न इसे कराना । ऐसा प्रमाद करते निह सोचना है, ग्रा जाय काल कब ग्रो निह सूचना है ॥१६०॥

नंसार में कुछ न सार ग्रमार सारे.
है सारभूत समतादिक-द्रव्य प्यारे।
सोये हुए पुरुष ये बस सर्व खोते,
जो जागते सहज से विधि पक धोते ॥१६१॥

मोना हि उत्तम स्रधामिक दुर्जनों का, है श्रोष्ठ ''जागरण'' धामिक सज्जनों का । यों वत्सदेश नृपकी स्रनुजा 'जयन्ती' वाणी सुनी जिनप की वह शीलवन्ती ॥१६२॥

सोया हुवा जगत में बुध नित्य जागे.
जागे प्रबोध उर में सब पाप त्यागे।
है काल ''काल'' तन निर्वल ना विवाद,
भेरण्ड में तुम ग्रतः तज दो प्रमाद ॥१६३॥

धाता अनेक विध आस्त्रव का प्रमाद, लाता सहर्ष वर संवर अप्रमाद। ना हो प्रमाद तब पण्डित मोह-जेता, होता प्रमाद वश मानव मृढ़ नेता ॥१६४॥

मोही प्रवृत्ति करते नहि कर्म खोते. ज्ञानी निवृत्ति गहते मनमैल धोते । धीमान धीर घरते, घरते न लोभ , ना पाप ताप करते करते न क्षोभ ॥१६५॥ मोही प्रमत्त बनते, भयभीत होते, स्रोते स्वकीय पद को दिन रैन रोते। योगी करे न भय को वन ग्रप्रमत्त, वे मस्त ब्यस्त निज में नित दत्तचित्त ।१६६॥

मोही ममत्व रखता न विराग होता, विद्या उमे न मिलती दिन रैन सोता। कैमे मिले मुख उमे जव ग्रालसी है, कैमे वने "मदय" हिमक नाममी है॥१६७॥

भाई सदैव यदि जागृत तू रहेगा,
तेरा प्रवोध वढ़ता वढ़ता वढ़ेगा।
वे धन्य हैं सतत जाग्रत जी रहे हैं,
जो सो रहे ग्रथम हैं विष पी रहे हैं।।१६८॥

है देख, भाल, चलता, उठता, उठाता— शास्त्रादि वस्तु रराता, तत को गुलाता । है त्यागता मल, चराचर को बचाता, योगी प्रहितक दयालु उही सहाता ॥१६९॥

#### १४ शिक्षा सूत्र

पाते नही ग्रविनयी सुख सम्पदाये, पा ज्ञान गौरव सुखी विनयी सदा ये। जानो यही ग्रविनयी-विनयी समीक्षा, ज्ञानी बनो सहज पाकर उच्च शिक्षा ॥१७०॥

मिथ्याभिमान करना, मनकोघ लाना, पाना प्रमाद, तनमे कुछ रोग श्राना। ग्रालस्यकानुभव, ये जव पच होते, शिक्षा मिले न, हम बालक सर्व रोते ॥१७१॥

श्रालस्य हास्य मनरजन त्याग देना, होना मुशील, मन--इन्द्रिय जीत लेना। ऋोघी कभी न बनना, बनना न दोषी, ना भूलना विषय में न ग्रमत्य--पोषी ॥१७२॥

भाई कदापि बनना न रहम्य भदी, ऐसा सदैव कहा गुरु ग्रात्मवेदी । ग्राजाय ग्राठ गुण जीवन मे किमी के, विद्या निवास करती मुख में उसी के ॥१७३॥

सिद्धान्त के मनन में मन-हाथ आता, विज्ञान भानु उगना, तमको मिटाता। जो धर्म निष्ठ बनता, पर को बनाता, सद्बोध रूप सर में डूबकी लगाता ॥१७४॥

ससार को प्रिय लगे प्रिय बोल बोलो, सद्घ्यान में तप तपो दृग पूर्ण खोलो। सिद्धान्त को गुरुकुली बन के पढ़ोगे, सद्यः सभी श्रुत विशारद जो बनोगे ॥१७४॥ जाज्वल्यमान इक दीपक से ग्रनेकों, हैं जीघ्र दीप जलते ग्रयि मित्र देखो । ग्राचार्य दीप सम हैं तम को मिटाते, ग्रालोक घाम हम को सहसा बनाते ॥१७६॥

#### १५ म्रात्म सूत्र

तत्वों, पदार्थ-निचयों, जड़वस्तुग्रों में, है जीव ही परम श्रेष्ठ यहाँ सबों में। भाई ग्रनन्त गुण धाम नितान्त प्यारा, ऐसा सदा समभ्र, ले निज का सहारा ॥१७७॥

भ्रात्मा वही त्रिविध है बहिरंतरात्मा, भ्रादेय है परम भ्रातम है महात्मा । दो भेद हैं परम श्रातम के सुजानो, हैं वीतराग "ग्ररहन्त सुसिद्ध" मानो ॥१७८॥

में हूँ शरीरमय ही बहिरात्म गाता, जो कमं मुक्त परमातम है कहाता। चैतन्य धाम मुभसे, तन है निराला, यों प्रन्तरात्म कहता, सम दृष्टिवाला।१७९॥

जो जानते जगत को बन निर्विकारी, सर्वज्ञदेव ग्ररहन्त शरीरधारी । वे सिद्ध चेतन—निकेतन में बसे हैं, सारे ग्रनन्त सुख में सहसा लमें हैं ॥१६०॥

वाक्काय से मनस मे ऋषि सन्त सारे, वे हेय जान बहिरात्मपना विसारे। हाँ! स्रन्तरात्मपन को रुचि से सुधारे, प्रत्येक काल परमातम को निहारे॥१८१॥

संसार चंक्रमण ना कुलयोनियाँ हैं, ना रोग, शोक, गि जाति-विजातियाँ हैं ना मार्गना न गुणथानन की दशायें शुद्धारम में जनन मृत्यु जरा न पायें ॥१८२॥ संस्थान, संहनन, ना कुछ ना कलाई, ना वर्ण, स्पर्ग, रस, गंघ विकार भाई ॥ ना तीन वेद, नहि भेद, ग्रभेद भाता, ग्रहारम में कुछ विशेष नहीं दिखाता ॥१८३॥

पर्याय ये विकृतियां व्यवहार से हैं, जो भी यहां दिख रहे जग में तुभे हैं। पै सिद्ध के सदृश हैं जग जीव सारे, तू देख शुद्धनय से मद को हटा रे! ॥१८४॥

म्रात्मा सचेतन ग्ररूप ग्रगन्ध प्यारा, ग्रव्यक्त है ग्ररस भीर ग्रशब्द न्यारा। ग्राता नहीं पकड़ में ग्रनुमान द्वारा, संस्थान से विकल है सुख का पिटारा ॥१८५।।

भ्रात्मा मदीय गंतदोष भ्रयोग योगी, निर्दिचत है निडर है निखिलोपयोगी, निर्मोह, एक, नित, है सब संग त्यागी, है देह से रहित, निर्मम, वीतरागी ॥१८६॥

सन्तोष-कोष, गतरोष, ग्रदोष, ज्ञानी, निःशस्य शाश्वत दिगम्बर है ग्रमानी। नीराग निर्मद नितान्त प्रशान्त नामी, मात्मा मदीय, नय निश्चय से ग्रकामी।।१८७॥

ना भ्रप्रमत्त मम भ्रातम ना प्रमत्त,
है शुद्ध, शुद्धनय से मद-मान-मुक्ते।
भ्राता वही सकल-ज्ञायक यों बताते,
वे साधु शुद्ध नय भ्राश्रय ने सुहाते।।१८८।।

हूँ ज्ञानवान, मन ना, तन ना, न वाणी, होऊँ नहीं करण भी उनका न मानी। कर्त्ता न कारक न हूँ अनुमोद दाता, घाता स्वकीय गुण का पर से न नाता ॥१८९॥ स्वामी! जिसे स्वपर बोध भला मिला है, सौभाग्य हो दृग-सरोज खुला खिला है। वो क्या कदापि पर को अपना कहेगा? ज्ञानी न मृढ़ सम दोष कभी करेगा॥१९०॥ मै एक, शुद्धनय से दृग बोध स्वामी, हूँ शुद्ध, बुद्ध, अविरद्ध अवद्ध नामी। निर्मोह भाव करता निज लीन होऊँ. शुद्धोपयोग-जल मे विधि पंक धोऊँ॥१८१॥

😘 प्रथम खण्ड समाप्त 🨘

#### दोहा

ज्योतिर्मुख को नित नम्, छूटे भव-भव-जेल, मत्ता मुक्तको वह दिले ज्योति ज्योति का मेल तश्।



## १६ मोक्ष मार्गसूत्र

वैराग्य मे विमल केवल बोध पाया,
"सन्मार्ग" 'मार्गफल" को जिनने बताया।
"सम्यक्त्वमार्ग" जिसका फल मोक्ष न्यारा,
है जैन शासन यही मुख दे श्रपारा ॥१९२॥

चारित्र बोध दृग है शिवपंथ प्यारा, ले लो ग्रभी तुम ग्रभी इसका सहारा। तीनो सराग जब लो कुछ बन्ध नाना, ये वीतराग बनते, शिव पास ग्राना ॥१९३॥

धर्मानृराग मुख दे दुख मेट देता, ज्ञानी प्रमादवश यों यदि मान लेता। श्रध्यात्म मे पतित हो पुनि पुण्य पाता, होता विलीन पर में निज को भूलाता ॥१९४॥

भाई ग्रमव्य त्रत क्यों न सदा निभानें, ते ते भने ही तपः संयम गीत गा ले। श्री गृष्तिया ममितियां कल गील पाले, पाते न बोध दा न बनते उजाले ॥१९४॥

जानो न 'निञ्चय तथा व्यवहार धर्म, बाधो मभी तुम शुभाशुभ श्रष्ट कर्म। सारी किया विथव कुछ भी करो रे! जन्मो मरो, भ्रमित हो भव मे फिरो रे! ॥१९६॥

सद्घर्म धार उसकी करते प्रतीति, श्रद्धान गाढ़ रखते रुचि ग्रौर प्रीतिः चाहे ग्रभव्य फिर भी भव भोग पाना, ना चाहते घरम से विधि को ख़पाना । १९७॥ है पाप जो ग्रज्ञुभ भावही तुम्हारा, है पुष्य सौम्य ज्ञुभभाव सभी विकारा है निर्विकार निजभाव नितान्त प्यारा, हो कर्म नष्ट जिससे सुख शान्तिधारा।।१९८।।

जो पुण्य का चयन ही करता रहा है, संसार को बस ग्रवश्य बढ़ा रहा है। हो पुण्य से मुगति पै भव ना मिटेगा, हो पुण्य भी गलित तो शिव जो मिनेगा ॥१९९॥

मोही कहे कि शुभभाव सुशील प्यारा, खोटा बुरा ग्रशुभभाव कुशील खारा, संसार के जलिंध में जब जो गिराता, कैमे सुशील शुभ भाव, मुक्तेल भाता।।२००॥

दो बेड़ियां, कनक की एक लोह की है, ज्यों एक सी पृष्टप को कस बांधती है। हो कर्मभी ग्रशुभ या शुभ क्यों न होवें, त्यों बाँध ते नियम से जड़ जीव को वे।।२०१॥

दोनों शुभाशुभ कुशील, कुशील त्यागी संसर्ग राग इन का तज नित्य जागी, संसर्ग राग इनका यदि जो रखेगा स्वाधीनता विनशती दुख ही सहेगा। २०२॥

भ्रच्छा व्रतादिक तया मुर मौन्य पाना, स्वच्छन्दता ग्रति वृरी फिर श्वभ्र जाना। ग्रत्यन्त ग्रन्तर व्रतावत में रहा है छाया-सुघूप द्वय में जितना दरहा है २०३॥ चकी बनो सुकृत से, सुर सम्पदायें,
लक्ष्मी मिले ग्रमित दिव्य विलासतायें।
पै पुण्य से परम पावन प्राण प्यारा,
लम्यक्त हा! न मिलता सुख का पिटारा ॥ ३०४॥

देवायुर्ग् दिवि में कर देव भ्राते, वे दैव से भ्रविन पे नर योनि पाते भोगोपभोग गह जीवन हैं बिताते यों पुण्य का फल हमें गुरु है बताते।।२०४।।

वे भोग भोग कर भी नहि फूलते हैं, मक्की समा विषय में नहि भूलते हैं। संस्कार है विगत के जिससे सदीव ग्रात्मान्चितन सुधी करते ग्रतीव।।२०६।।

पाना मनुष्य भव को जिनदेशना को, श्रद्धा समेत मुनना तप साघना को। वे जान दुर्लभ इन्हें बुघलोक सारे, काटे कुकमं मुनि हो शिव को पधारे॥२०७॥

## १७ रत्नत्रय सूत्र (ग्रा) व्यवहार रत्नत्रय

तत्वार्थ में रुचि हुई, दृग हो वहीं से, सज्ज्ञान हो मनन ग्रागम का सही से। सच्चा तपश्चरण चारित नाम पाता, है मोक्ष मार्ग व्यवहार यही कहाता ॥२००॥

श्रद्धान लाभ, बुध दर्शन मे लुटाता, विज्ञान से सब पदार्थन को जनाता । चारित्र धार विधि म्रास्नव रोध पाता, म्रह्मन्त शुद्ध निज को तप से बनाता ।।२०९।।

निस्सार है चरित के बिन, ज्ञान सारा, सम्यक्त्व के बिन, रहा मुनि भेप भारा। होता न संयम के बिना तप कार्यकारी, ज्ञानादि रतन त्रय है भव दृ:खहारी॥२१०॥

विज्ञान का उदयहो दृग के विना ना, होते न ज्ञान बिन मित्र ! चरित्र नाना। चारित्र के बिन न हो शिव मोक्ष पाना. तो मोक्ष के बिन कहाँ सुख का ठिकाना॥२११॥

हा! अज्ञ की सब किया उनटी दिशा है
भाई किया रहित ज्ञान व्यथा वृथा है
पंगु लखें अनल को न बचे कदापि,
दौडे भने ही वह अपन्ध जने नथापि ।। २१६।।

विज्ञान संयमिमले फल हाथ आता, हो एक चक्र रथ को चल ओ न पाता। होवे परस्पर सहायक पंगु अन्धा, दावाग्नि से बच सके कहने जिनंदा॥२१३॥

## (ग्रा) निश्चय रत्नत्रय सूत्र

संसार में समयसार सुघा मुघारा, लेता प्रमाण नय का न कभी सहारा। होता वही दृग मयी वर बोध धाम मेरे उमे विनय से शतशः प्रणाम ।।२१४।।

साधू चरित्र दृग बोध समेत पालें, ग्रात्मा उन्हें समभ श्रातम गीत गालें। ज्ञानी नितान्त निज में निज को निहारें वे श्रन्त में गुण श्रनन्त श्रवस्य धारें॥२१४॥

ज्ञानादि रत्न त्रय में रतलीन होना, धोना कषाय मल को बनना सलोना । स्वीकारना न करना तजना किसी को तू जान मोक्षपथ वास्तव में इसी को ॥२१६॥

सम्यक्त्व है वह निजात मलीन ग्रात्मा विज्ञान है समभना निज को महात्मा। ग्रात्मस्थ ग्रातम पवित्र चरित्र होता, जानो जिनागम यही ग्रयि भव्य श्रोता ॥२१७॥

ग्रात्मा मदीय यह संयम बोघ-धाम, चारित्र दशंनमयी लमता ललाम। है त्यागरूप सुख कूप, ग्रनूप भृप ना नेत्र का विषय है नित है ग्ररूप ॥२१८॥

# १८ सम्यक्दर्शन सूत्र

(ग्र) व्यवहार सम्यक्त्व ग्रीर निश्चय सम्यक्त्व सम्यक्त्व, रस्नत्रय में वर मुख्य नामी है मूल मोक्षतह का, तज काम कामी! है एक निश्चय तथा व्यवहार दूजा, होते द्वि भेद, उनकी कर नित्य पूजा ॥२१९॥ तत्वार्थ में रुचि भली भव सिन्धु सेतु सम्यक्तव मान उसको व्यवहार से तू सम्यक्तव निश्चयतया निज ग्रातमा ही ऐसा जिनेश कहते शिव राह् राही २२०।। कोई न भेद, दृग में, मुनि मीन में है माने इन्हें सुबुध 'एक' यथार्थ में है होता ग्रवय्य जब निश्चय का सुहेतु सम्यक्तव मान व्यवहार, सदा उमे तू ।।२२१।। योगी बनो भ्रचल मेरु बनो तपस्वी, वर्षो भले तप करो, बन के यशस्वी सम्यक्तव के बिन नहीं तुम बोधि पाग्रो मंसार में भटकते दुख ही उठाग्रो।।२२२।। वे भ्रष्ट हैं पतित, दर्शन भ्रष्ट जो है, निर्वाण प्राप्त करते न निजात्म को हैं। चारित्र भ्रष्ट पुनि चारित ले मिजेंगे पै भ्रष्ट दर्शन तया नहि वे सिजेंगे ।।२२३॥ जो भी मुधा दृगमयी रुचि मंग पीता, निर्वाण पा ग्रमर हो, चिरकाल जीता मिथ्यात्व हप मद पान ग्ररे! करेगा होगा सुस्ती न, भव में भ्रमता फिरेगा।।२२४।।

ग्रत्यन्त श्रेष्ठ दृग ही जग में सदा से माना गया जड़मयी सब मंपदा से तो मूल्यवान, मणि से कब काच होना? स्वादिष्ट इष्ट, घृत से कब छाछ होता?॥२२४॥

होंगे हुए परम मातम हो रहे हैं तल्लीन म्रात्म सुख में नित जो रहे हैं सम्यक्त्व का सुफल केवल म्रो रहा है मिथ्यात्व से दुखित हो जग रो रहा है।।२२६॥

ज्यों शोभता कमिलिनि दृगमजु पत्र। हो बीर में न सड़ता रहता पिवत्र। त्यों लिप्त हो विषय से न मुमुक्षु प्यारे होते कषाय मल से मिति दूर न्यारे ॥२२७॥

धारे विराग दृग जो जिन धर्म पाके, होते उन्हें विषय, कारण निर्जरा के । भोगोषभोग करते सब इन्द्रियों से, साधु सुधी न बँधते विधि बधनों से ॥२२८।

वे भोग भोग कर भी बुध हो न भोगी, भोगे बिना जड़ कुधी बन जाय भोगी। इच्छा बिना यदि करें कुछ कार्य त्यागी, कर्त्ता कथं फिर बने? उनका विरागी।।२२९॥

ये काम भोग न तुम्हें समता दिलाते, भाई! विकार तुम में न कभी जगाते। चाहो इन्हें यदि डरो इनसे जभी से, पामो मतीच दुस को सहसा तभी से ॥२३०॥

## (म्रा) सम्यग्दर्शन अंग

ये ग्रष्ट ग्रङ्ग दृग के, विनिशक्तिता है, नि:कांक्षिता विमलनिविचिकित्सिता है। चौथा ग्रमूढ़पन है उपगृहना को, घारो स्थितोकरण वल्सल भावना को ॥२३१॥

नि:शंक हो निडर हो सम-दृष्टि वाले, माता प्रकार भय छोड़ स्वगीत गा लें। नि:शंकिता ग्रभयता इक साथ होती, है भीति हो स्वयम हो भयभीत, रोती।।२३२

कांक्षा कभी न रखता जड़पर्ययों में, धर्मो-पदार्थ दलके विधि के फ्लों में। होता वही मुनि निकांक्षित श्रङ्गधारी, बन्दू उन्हें बन सक्ँ द्रुत निविकारी ॥२३३॥

सम्मान पूजन न वंदन जो न चाहे, द्यो क्या कभी श्रमण हो निज क्यानि चाहे ? हो स्यमी यति वृती निज द्यान्म योजी, हो भिक्षु नापस वही उसको नमो जी।।२३४॥

हे योगियो ! यदि भवोदिध पार जाना, चाहो ग्रलौकिक ग्रपार स्वसौस्य पाना। क्यों स्याति लाभ निज पूजन चाहते हो? क्या मोक्ष लाभ उनमे तुम मानते हो ?।।२३४॥

कोई घृणास्पद नहीं जग में पदार्थं, सारे सदा परिणमें निज में यथार्थं। ज्ञानी न ग्लानि करते फलतः किसी से, चारे तृतीय दृग श्रङ्क तभी खुशी से।।२३६॥ ना मृष्घ मूढ़ मुनि हो जग वस्तुवों में, हो लीन ग्राप ग्रपने ग्रपने गुणों में। वे ही महान समदृष्टि ग्रमूढ़ दृष्टि, नामाग्र दृष्टि रख नाशत कर्म-मृष्टि ॥२३७॥

चारित्र बोध दृग में निज को सजाग्रो, घारो क्षमा तप तपो विधि को खपाश्रो। माया-विमोह-ममता तज मार मारो, हो वर्धमान, गतमान, प्रमाण घारो।।२३८॥

शास्त्रार्थ गौण न करो, न उमे छुपाद्यो, विज्ञान का मद घमण्ड नहीं दिखाद्यो। भाई किसो सुबुध की न हॅसी उड़ाद्यो, ग्राम्योग दो न पर को पर को भुलाद्यो।।२३९॥

ज्यों ही विकार लहरें मन में उठें तो, तत्काल योग त्रय से उनको समेटो। ग्रीचित्य ग्रन्व जब भी पथ भूलता हो ले लो लगाम कर में ग्रनुकुलता हो।।२४०॥

है! भव्य गौतम ! भवोदिधि तैर पाया, क्यों व्यर्थ ही हक गया तट पाम ग्राया ! ले ते छलांग भट से ग्रब तो धरा पे ग्रातस्य छोड़ वरना दुख ही वहाँ पे ॥२४१॥

श्रद्धा समेन चलते बुध धार्मिकों की सेवा मुभक्ति करते उनके गुणों की। भिश्री मिले बचन जो नित बोलते हैं बाह्सस्य पङ्ग धरते, दृग सोलते हैं।।२४२।। योगी सुयोगरत हो गिरि हो अकम्पा, भारो सदैव उर जीव दया उनुकम्पा। धर्मोपदेश नित दो तज वासना दो, ऐसा करो कि जिन धर्म प्रभावना हो ।,२४३॥

वादी मुतापस निमित्त मुझान्त्र ज्ञाताः श्री मिद्धिमान, वृष के उपदेश दाताः । विद्या-विद्यारद, कवीश विद्यापवक्ता । होता प्रचार इनमे वृष का महत्ता।। २४४।।

#### १८ सम्यक्तान सूत्र

सत् शास्त्र को सुन, हिताहित बोघ पाग्रो, गादेय हेय समभो, सुख चूंकि चाहो। ग्रादेय को भट भजो, तज हेय भाई! इत्यं न हो कुगति से पुनि हो सगाई।।।२४४॥

म्रादेश, ज्ञान प्रभु का शिव पंथ पंथी, पाके स्वमें विचरते, तज सर्वग्रंथि। सम्यक्त्व योग तप संयम घ्यान घारे, काटें कुकर्म, निज जीवन को सुघारें ॥२४६॥

ज्यों ज्यों भुरामानिधि में इबकी लगाता, त्यों त्यों ततो नव नवीन प्रमोद पारा। वैराग्य भाग बढता श्रुतभावना हो, श्रद्धान हो दृढ़, नशे फिर सामना हो ॥२४७।

मूची भने ही कर से गिर भी गई तो खोती कभी न यदि और लगी हुई हो। देही ससूत्र यदि तो श्रुत नोध बाता, होता विनष्ट भन में न रहे खुशाला ॥२४=॥

भाई भने तुम बनो तुष मुख्य नेता, वक्ता कि विविध वाङ्मय वेद वेता। धाराधना यदि नही द्ग की करोगे, तो बार-वार तन धार दुखी बनोगे । २४९।।

त् राग को तनिक भी तन में रखेगा. शुद्धातम को फिर कदापि नहीं लखेगा। होगा विशारद जिनागम में भले ही भारमा स्वदीय दुख से भव में रुले ही ॥२४०॥ म्रातमा न मातम भनातम को लखेगा, सम्यक्तव पात्र किस भौति महो बनेगा। माचार्य देव कहते बन वीतरागी, क्यों व्यर्थ दु:ख सहता, तज राग रागी॥२५१॥

तत्वाववोधि सहसा जिससे जगेगा, चांचल्यचित्त जिससे वश में रहेगा। ग्रात्मा विशुद्ध जिससे शशि सा बनेगा, होगा वही "विमल ज्ञान" स्व-सौख्य देगा ॥२५२॥

माहात्म्य ज्ञान गुण का यह मात्र सारा, रागी विराग बनता तज राग खारा। मैत्री मदैव जग मे रखता मुचारा, शुद्धात्म में विचरता, मुख पा भ्रपारा।।२५३॥

म्रात्मा म्रनन्तः नितः, शून्य उपाधियों से, म्रत्यन्त भिन्न पर से विधि बन्धनों से। ऐसा निरन्तर निजातम देखते हैं वे ही समग्र जिनशासन जानते हैं।।२५४॥

हूँ काय से विकल, केवल केवली हूँ मैं एक हूँ विमल जायक हूँ बली हूँ जो जानता स्वयम को इस भांति स्वामी, निर्भ्यान्त हो वह जिनागम पारगामी । २५४॥

साधू समाधिरत हो निज को विशुद्ध -जाने, बने सहज शृद्ध ग्रवद्ध बुद्ध । रागी स्वको समभ राग मयी विचारा, होता न मुक्त भव से, दुख हो ग्रपारा ।।२५६॥ जो जानने मुनि निजातम को यदा है, वे जानने नियम से पर को तदा है, है जानना स्वपर को इक साथ होता ऐसा जिनागम रहा, दुख सर्व स्वोता।।२५७।।

जो एक को महज से मुनि जानते हैं, वे सर्व को समभते जब जागते हैं। यों ईश का सदुपदेश सुनो हमेशा। सक्लेश देख तज शीघ्र बनो महेशा।२५८॥

मद्बोधि रूप मर में दुबको लगा ले संतप्त तू स्निपित हो सुख तृप्ति पा ले। तो ग्रन्त में बल ग्रनन्त ज्वलन्त पाके विश्राम ले, ग्रमित काल स्वधाम जाके ॥२४९॥

भ्रहंन्त स्वीय गृह को द्रुत जा रहे है वे शुद्ध-द्रब्य गुण पर्यय पा रहे है। जो जानता यति उन्हें निज जानता है संमोह कर्म उसका भट भागता है॥२६०॥

ज्यों विना बोट स्वजनों निह दूसरों में, भोगी सुभोग करता दिन रात्रियों में। पा नित्य ज्ञान-निधि, नित्य नितान्त ज्ञानी त्यों हो सुखी, न रमना पर में ग्रमानी॥२६१॥

## २० सम्यक्षारित्र सूत्र (ब) व्यवहार चारित्र सूत्र

होते सुनिश्चय-नयाश्रित वे भ्रन्प, चारित्र भ्रोर तप निश्चय सौक्य कृप। पै व्यावहार-नय-भ्राश्रित ना स्वरूप चारित्र भ्रोर तप वे व्यवह र रूप ॥२६२॥

जो त्यागना अर्थुभ को शुभ को निभाना मानो उसे हि व्यबहार चरित्र बाना। ये गुप्तियाँ समितियाँ व्रत आदि सारे, जाने सदैव व्यवहारतया पुकारें । २६३॥

चारित्र के मुकुट से मिर ना सजोगे, ग्राह्द संयममयी रथ पे न होगे। स्वाध्याय में रत रहो तुम भले ही ना मुक्ति-मंजिल मिले, दुख ना टले ही ॥२६४॥

देता कियारहित ज्ञान नहीं विराम, मार्गज हो यदि चलो न, मिले न धाम । किंवा नहीं यदि चले ग्रनुकूल वात, पाता न पोत तट को यह सत्य बात ॥२६४॥

चारित्र-शून्य नर जीवन ही व्यथा है, तो ग्रागमाध्ययन भी उसकी वृथा है। ग्रन्धा कदापि कुछ भी जब ना लखेगा जाज्वत्यमान कर दीपक क्या करेगा? ॥२६६॥

म्रत्यस्य भी बहुत है श्रुत ही उन्ही का, जो संयमी, सतत घ्यान धर्के उन्हीं का। सागार का बहुत भी श्रुत बोध "भारा" चारित्र को न जिसने उर से सुधारा।।२६७॥

## (ग्रा) निश्चय चारित्र

म्रात्मार्थं म्रातम निजातम में समाता, मच्चा सुनिश्चय चरित्र वही कहाता। हे भव्य पावन पवित्र चरित्र पालो पानो म्रपूर्व पद को, निज को दिपालो ॥२६८॥

शुद्धात्म को समक्ष के परमोपयोगी, है पाप पुण्य तजता घर योग योगी स्रो निविकल्प मय चारित्र है कहाता, मेरे समा निकट भव्यन को सहाता ॥२६९॥

रागाभिभूत बन तू पर को लखेगा, भाई शुभागुभ विभाव खरीद लेगा। तो बीतराग मय चारित से गिरेगा ससार बीच पर चारित से फिरेगा।।२७०।

हो ग्रन्तरंग बहिरग निसग नंगा, गुद्धारम में विचरता जब साधु चंगा। सम्यक्त्व बोधमय ग्रातम देख पाता, ग्रारमीय चारित सुधारक है कहाता॥२७१॥

भातापनादि तप में तन को तपाना भध्यात्म में स्वलित हो ब्रत को निभाना हे मित्र! बाल तप सयम भो कहाता, ऐमा जिनेश कहते, भव में घुमाना ॥२७२॥

लो! मास माम उपवाम करे हिंच मे, ग्रत्यल्प भोजन करे, न डरे किसी से। पै ग्रात्म बोघ बिन मूढ़ बती बनेगा, ना धर्म लाभ लबलेश उसे मिलेगा ।।२७३।। चारित्र ही परम धर्म यथार्थ में है, साधू जिसे शममयी लख साधते हैं। मोहादि से रहित ग्रातम भाव प्यारा, माना गया समय में शम साम्य मारा॥२७४॥

मध्यस्य भाव समभाव, विराग भाव चारित्र, धर्ममय भाव, विशुद्ध भाव, ग्राराधना स्वयम की पद सान सारे हैं भिन्न-भिन्न, पर ग्राशय एक धारे॥२७४॥

शास्त्रज्ञ हो श्रमण हो समधी तपस्वी, हो बीतराग व्रत संयम में यशस्वी। जो दुःख में व सुख में समता रखेगा शुद्धोपयोग उस ही क्षण में सखेगा।।२७६॥

शुद्धोपयोग दृग है वर बोध-भानु निर्वाण सिद्ध शिव भी उसको हि जानूँ। मानूँ उसे श्रमणता मन में विटा नृँ, वन्दूँ उसे नित नमूं निज को जगा नृँ १२७७॥

शुद्धोपयोग वश साधु मुसिद्ध होते, स्वात्मोत्थ-सानिशय शाददत सौस्य जोते, जाती कही न जिसकी सहिमा कभी भी, ग्रन्यश छोड जिसको सुखना वही भी ।।२७६॥

वे मोह राग रित रोप नहीं किसी से-घारें सुसाम्य सुख में दुख से रुची से। होके बुभुक्षु न हि भिक्षु मुमुक्षु होके ब्राते हुए सब शुभाशुभ कर्म रोके ।।२७९॥

# (३) समन्वय सूत्र

है वीतराग ब्रत साध्य सदा सुहाता, होता मराग व्रत साधन, साध्यदाता। तो पूर्व माधन, भ्रनन्तर साध्य धारो, मां उणं बोध मिलता, शिव को पधारो ॥२=०॥ ज्यों भीतरी कल्पता मिटती चलेगी, त्यों बाहरी विमलता बढती बढंगी। देही प्रदोप मन में रखता जभी है, ग्रो! बाह्य दोप महमा करता तभी है। रे! पंक भीतर सरोबर में रहा है जो बाह्य में जल कलकित हो रहा है।।२८१॥ मायाभिमान मद मोह विहीन होना, है भाव गुद्धिः जिससे शिव सिद्धि लोना । ग्रालोक से सकलतीक ग्रलीक देखा, यों बीर ने सद्पदेश दिया सुरेखा ॥२६२। जो पंच पाप तज, पावन पुण्य पाता, हो दूर भी अञ्चभ में शुभ को जुटाता। रागादि भाव फिरभी यदिना नजेगा शुद्धातम को न मुनि होकर भी भजेगा ।।२८३। तो ग्रादि में ग्रशुभ को शुभ में मिटाग्रो, शुद्धोपयोग बल से शुभ को हटायो। यों ही अनुक्रमण से कर कार्य योगी, ध्यात्रो निजात्म-जिन को, मुख शांति होगी ॥२=४ चारित्र नष्ट जब हो द्ग बोध घाते. जाते मुनिब्नय मही रह वे न पाते हो या न हो विलय पैदग बोध कारे! जावे चरित्र. मत यों व्यवहार कारे!। २०५। श्रद्धापुरी सुरपुरी सम जो सजामो ताला वहाँ सुतप संवर का लगाम्रो पाताल गामिनि क्षमामय खातिका हो प्राकार गुप्तिमय हो नभ छू रहा हो ॥२८६

भ्रो धैर्य से धनुष-त्यागमयी सुवारो, सद्ध्यान बान बल में विधि की विदारों। जेता बनो विधि रणांगन के मुनीश! होवो विमुक्त भव में जगदीश धीश।।२८७

#### २१ साधना सूत्र

उद्बोध प्राप्त कर नो गुरु गीत गा नो, जीतो क्षुधा विषय मे मन को बचानो। निद्राजयी बन दृढासन को नगा नो, पण्चात सभी तुम निजातम ध्यान पानो २८८

संपूर्ण जान मय ज्योति शिखा जलेगा प्रजान मोह तम पूर्ण तभी मिटेगा। हो नष्ट रागरित रोपमयी प्रणाली, उत्कृष्ट सौस्य मिलता, मिटती भवाली ॥२८९॥

दुःसंग मे बच जिनागम चित्त देना,
एकान्त वाम करना घृतिघार लेना।
सूत्रार्थ चितन तथा गुरु-वृद्ध सेवा
ये ही उपाय शिव के मिल जाय मेवा ।।२९०।।

हो चाहते मुनि पुनीत समाधि पाना, माथी, वती श्रमण या बुध को बनाना । एकान्तवास करना भय त्याग देना, गास्त्रानुसार मित भोजन मात्र लेना ॥२९१॥

जो ग्रत्प, शुद्ध, तप वर्धक ग्रन्न नेते क्या वैद्य भौषध उन्हे कुछ काम देते? ना गृद्धता ग्रशन में रखने न लिप्सा वे वैद्य हो, कर रहे भ्रपनी चिकित्सा ॥२९२॥

प्रायः ग्रतीव रसमेवन हानिकारी, उन्मत्तता उछलती उममे विकारी। पक्षी समूह, फल-फूल-लदे द्रुमों को, ज्यों कष्ट दें, मदन त्यों विषयी जनों को ॥३९३ जो सर्व-इन्द्रिय जयी मित भोज पात, एकान्त में शयन म्नासन भी लगाते रागादि दोष, उनको लख कांप जाते पीते दवा उचिन, रोग विनाश पाते।।२९४।।

भ्रा, व्याधियां न जब लौं तुमको सतातीं। भ्राती जरा न जब लौ तन को सुखाती। ना इन्द्रियां शिथिल हों जब लौ तुम्हारी धारो स्वथमं तब लौ शिव सौस्यकारी॥२९४॥

### २२ दिविध धर्म

सन्मार्ग हैं श्रमण श्रावक भेद से दो, उन्मार्ग शेष, उनको तज शीघ्र से दो । मृत्युंजयी ग्रजर है ग्रज है बली है, ऐसा सदा कह रहे जिन केवली हैं॥२९६॥

"स्वाघ्याय घ्यान" यति धर्म प्रधान जानो, भाई बिना न इनके यति को न मानो। है धर्म, श्रावक करे नित दान पूजा, ऐसा करे न, वह श्रावक है न दूजा॥२९७॥

होता सुकोभित पदो क्रपने गुणों से, साधू सुमंस्तुत वही सब श्रावकों से। पै साधु हो यदि परिग्रह भार धारे सागार श्रेटट उनसे गृहधर्म पारे ॥२९८॥

कोई प्रलोभवश साधु बना हुन्ना हो
पै शाक्तिहीन त्रत पालन में रहा हो
तो श्रावकाचरण ही करता कराता,
ऐसा जिनेश मत है हमको बताता॥२९९॥

श्री श्रावकाचरण में व्रत पंच होते,
है सात गील व्रत ये विधि पंक होते।
जो एक या इन व्रतों सबको निभाता,
है भव्य श्रावक वही जग में कहाता॥३००॥

-

## २३ शावकधमं सूत्र-

चरित्र धारक गुरो ! करुणा दिखा दो, चारित्र का विधि विधान हमें सिखा दो । ऐसा सदैव कह श्रावक भव्य प्राणी, चारित्र धारण करें सुन मन्त वाणी ॥३०१॥

जो सप्तधा व्यसन सेवन त्याग देते, भाई कभी फल उदुम्बर खा न लेते। वे भव्य दर्शनिक श्रावक नाम पाते, षीमान धार दृग को निज धाम जाते।।३०२।।

रे मद्यपान परनारि कुशील खौरी ग्रत्यन्त कूरतम दंड, शिकार चोरी भाई ग्रसत्यमय भाषण द्यूत कीड़ा ये सात हैं व्यसन, दें दिन-रैन पीड़ा ॥३०३

है मांस के घ्रशन में मित दर्प छाता, तो दर्प से मनुज को मद पान भाता। है मद्य पीकर जुम्रा तक खेल लेता यों मर्व दोप करके दुख मोल लेता।।३०४।।

रे मांस के ग्रशन से जब व्योम गामी, ग्राकाश से गिर गया वह विप्र स्वामी, ऐसी कथा प्रचलित सबने सुनी है। वे मांस भक्षण ग्रतः तजते गुणी हैं।।३०५॥

जो मद्य पान करते मदमन्त होते, वे निन्द्य कार्य करते दृख बीज बोते। सर्वत्र दुःख महते दिन रैन रोते, कैसे बने फिर सुखी जिन धर्म खोते।।३०६।। निष्कम्प मेरू सम जो जिन भक्ति न्यारो, जागी, विराग जननी उर मध्य प्यारी। वे शल्यहीन बनते रहते खुशी से, निश्चिन्त हो, निडर, ना डरते किसी से ॥३०७॥

संसार में विनय की गरिमा निराली, है शत्रु मित्र बनता मिलती शिवाली। धारे ग्रतः विनय श्रावक भव्य सारे, जावे सुशी श्र भववारिषि के किनारे॥३०८॥

हिंसा, मृषावचन, स्तेय कुशीये लता, मूर्च्छा परिग्रह इन्हीं वश हो व्यथायें। हैं पंच पाप इनका इक देश त्याग– होता म्रणुव्रत, घरें जग जाय भाग॥३०९॥

हा ! बंध छेद वध निर्वेल प्राणियों का, संरोध ग्रन्न जल पाशव मानवों का। क्रोधादि से मत करो टल जाय हिंसा, जो एक देश व्रत पालक हो ग्रहिंसा।।३१०।।

भू-गो सुता-विषय में न ग्रसत्य लाना,
भूठी गवाह न घरोहर को दबाना।
यों स्थूल सत्य वृत है यह पंचधारे,
मोक्षेच्छु श्रावक जिसे रुचि संग घारे।।३११।।

मिथ्योपदेश न करो सहसा न बोलो, स्त्री का रहस्य प्रथवा पर का न खोलो। ना कूट लेखन लिखो कुटिलाइता से, यों स्यूल सत्य द्वत धार बचो व्यथा से ।।३१२।।

राष्ट्रानुकूल चलना "कर" न चुराना, ले चौर्य द्रव्य नहिं चोरन को लुभाना। धंघा मिलावट करो न, ग्रचौर्य पालो, हा ! नापतोल नकली न कभी चलालो ॥३१२॥ स्त्री मात्र को निरखते ग्रविकारता से, कीड़ा धनंग करते न निजी प्रिया से। होते कदापि न हि ग्रन्य-विवाह पोषी, कामी प्रतीव बनते न स्वदारतोषी ॥३१४॥ निस्सीम संग्रह परिग्रह का विधाता, है दोष का, बस रसातल में गिराता। तृष्णा भनन्त बढ़ती सहसा उसी से, उद्दीप्त ज्यों भ्रनल दीयक तेल-घी से ॥३१४॥ ग्राहस्थ्य के उचित जो कुछ काम हैं सागार सीमित परिग्रह को रखे हैं। सम्यक्त्व धारक उसे न कभी बढ़ावें रागाभिभूत मन को न कभी बनावें।।३१६।। म्रत्यल्प ही कर लिया परिमाण भाई! लेऊँ पुनः कुछ जरूरत जो कि आई ऐसा विचार तक ना तुम चित्त लाग्नो संतोष धार कर जीवन को चलाग्री।।३१७॥ है सात शील वृत श्रावक भव्य प्यारे! सातों व्रतों फिर गुणवत तीन न्यारे। देशावकाशिक दिशा विरती सुनो रे! ग्रानर्थ दण्ड विरती इनको गुणो रे! ।।३१८।। सीमा विधान करना हि दसों दिशा में, माना गया वह दिशावत है घरा में। ब्रारम्भ सीमित बने इस कामना से, सागार साधन करे इसका मुदा से।।३१९।।

होते विनप्ट व्रत हो जिस देश में ही, जान्नो वहाँ मत कभी स्वप्त में भी। देशावकाशिक वही ऋषि देशना है, धारो उसे विनशती चिर वेदना है।।३२०॥ है ब्यर्थ कार्य करना हि ग्रनर्थ दण्ड, है चार भेद इसके ग्रघब्व भ्रकुण्ड। हिमोपदेश, ग्रति हिमक शस्त्र देना, दृर्ध्यान यान चहना, नित मन होना। होना मृदुर इनमे बहु कर्म स्रोना, श्रानथं दण्ड विरनी तुम शीघ्र लो ना ! ॥ ३२१॥ ग्रत्यलप बन्धन ग्रावश्यक कार्य में हो, भ्रन्यन्त वन्ध भ्रनदश्यक कार्य मे हो। कालादि क्यों कि इक में सहयोगी होते, प अन्य में जब अपेक्षित वे न होते ।।३२२।। ज्यादा बको मन रखो ग्रघ शस्त्र को भी, तोडो न भोग परिमाण बनो न लोभी। भद्दे कभी वचन भी हँसते न बोली। ना भ्रांग व्यंग करते दुग मेच खोलो ॥३२३॥ है संविभाग ग्रनिथि व्रत मोक्षदाता, भोगोपभोग परिमाण मुखी बनाता। शुद्धात्म सामयिक ग्रोपध मे दिखाता यों चार शैक्ष्यव्रत है, यह छन्द गाता ॥३२४॥ ना कन्द मूल फल फूल पलादि खाग्रो। रे! स्वप्न में तक इन्हें मन में न लाग्नी। भी कूर कार्य न करो, न कभी कराभ्रो ग्राजीविका वन ग्रहिसक ही चलाग्रो। यों कार्य का अशन का परिमाण बांधी, भोगोपभोग परिमाण सहर्ष साघो ॥३२४॥

उत्कृप्ट, सामयिक से गृह धर्म भाता, मावद्यकर्म जिससे कि विराम पाता। यों जान मान बुध हैं स्रघ त्याग देते, स्रात्मार्थ सामयिक साधन साध लेते।।३२६॥

मागार मामयिक में मन ज्यों लगाता, नच्चे मुधी श्रमण के सम साम्य पाता। हे भव्य सामयिक को ग्रतएव धारो, भाई किसी तरह में निज को निहारो ॥३२७॥

श्रा जाय सामयिक में यदि श्रन्य चिता तो त्रातंध्यान बनता दुख दे तुरन्ताः निस्सार सामयिक हो उसका नितान्त, संसार हो फिर भला किस भांति सांत ?॥३२८॥

संस्कार है न तन का न कुशीलता है, धारम्भ ना स्रशन प्रोषष में तथा है। लो पूर्ण त्याग इनका इक देश या लो, घारो सुसामायिक, प्रोषध पूर्ण पालो ॥३२९॥

दो शुद्ध भ्रन्त यति को समयानुकूल, देशानुकूल, प्रतिकूल कभी न भूल। तो संविभाग श्रतिथित्रत भ्रो बनेगा, रे! स्वर्ग मोक्ष कमवार भ्रवस्य देगा॥३३०॥

ब्राहार श्रीर श्रभय श्रीषध श्रीर शास्त्र, ये चार दान जग में सुख पूर-पात्र। दातब्य हैं श्रतिथि के श्रनुसार चारों, सागार शास्त्र कहता, घन को बिसारो ॥३३१॥

१ जो पूर्ण प्रोपध करता है वह नियम से मानियक करे। २ समय (भागम) के भनुकून भीर समय (काल) के भनुकून । सागार मात्र इक भोजन दान से भी, लो घन्य घन्यतम हो घनवान से भी। दुःपात्र पात्र इस भांति विचार से क्या? ले ग्राम पेट भर ले!! वस पेड़ से क्या? । ३३२॥

शास्त्रानुकूल जल भ्रन्न दिये न जाते, भिक्षार्थ भिक्षुक वहाँ न कदापि जाते वे धीर वीर चलने समयानुकूल, लेते न भ्रन्न प्रतिकृल कदापि भूल ॥३३३॥

मागार जो ग्रशन को मुनि को खिलाके,
पश्चान सभी मुदित हो ग्रवशेप पाके।
वे स्वर्ग मोक्ष कमवार ग्रवश्य पाते,
संसार में फिर न कदापि न लौट ग्राने।।३३४॥

जो काल में डर रहे उनको बचाना, माना गया श्रभयदान श्रहो मुजाना! है चंद्रमा श्रभयदान ज्वलस्त दीखे, तो शेष दान उटु है पड़ जाय फीके।।३३४।।

# २४ अमण धर्म सूत्र

ये वीत राग मनगार भदंत प्यारे, साधू ऋषी श्रमण संयत सन्त सारे। शास्त्रानुकूल चलते हमको चलाते, वन्दूं उन्हें विनय से शिर को भुकाते।।३३६।।

गंभीर नीर निधि से, शशि से सुशान्त, सर्वसहा ग्रवनि से, मणि मजुकान्त। तेजो मयी ग्ररुण से, पशु से निरीह, ग्राकाश से निरवलम्बन ही सदीह।।१॥

निस्संग वायु समा, सिंह समा प्रतापी, म्थाई रहे उरग से न कही कदापि। ग्रत्यन्त ही सरल हैं मृग से, सुडोल जो भद्र है वृषभ से गिरि से ग्रडोल॥२॥

€वाधीन साधु गन सादृश स्वाभिमानी वे मोक्ष बोध करते सुन सन्त वाणी ।३३७।।

है लोक में कुछ यहाँ फिरते श्रमाधु, भाई तथापि सब वे कहलाते साधु। मैं तो श्रमाधु-जन को कह दूँ न साधु पै साधु के स्तवन मैं मन को लगा दूँ॥३३०।

सम्यक्तव के सदन हो वर-बोध-धाम, शोभे सुसप्रमतया तप से ललाम। ऐसे विशेष गुण श्राकर हो सुसाधु, तो वार-वार शिर मैं उनको नवा दूर ॥३३९॥ एकान्त से मुनि, न कानन–वास से हो स्वामी नहीं श्रमण भी कचलोच से हो। ग्रोंकार जाप जप, ब्राम्हण ना बनेगा, छालादि को पहन तापस ना कहेगा॥३४०।।

विज्ञान पा नियम में मुनि हो यशस्वी, सम्यक्तया तप तपे तब हो तपस्वी। होगा वही श्रमण जो समता धरेगा, पा ब्रम्हचर्य फिर ब्राम्हण भी बनेगा।।३४१॥

हो जाय साधु गुण, पा गुण खो ग्रमाधु, होबो गुणी, ग्रवगुणी न बनो न स्वादु। जो राग रोष भर में समभाव धारें, बे बन्द्य पूज्य निज से निज को निहारें।।३४२।।

जो देह में रम रहें विषयी कषायी, शुद्धारम का स्मरण भी करते न भाई ! वे साधु होकर बिना दृग, जी रहे हैं, पीयूष खोडकर हा ! विष पी रहे हैं।।३४३।।

भिक्षार्थ भिक्षु चलते बहुद्घ्य पाते, भ्रम्छे बुरे श्रवण में कुछ शब्द झाते। बे बोलते न फिर भी सुन मौन जाते साते न हर्ष मन में न विषाद लाते।।३४४।।

स्वाध्याय ध्यान तप में झित मग्न होते, जो दीर्घ काल तक हैं निश्चि में न मोते। तत्वार्थ चितन मदा करते मनस्वी, निद्वाजयी इमलिए बनते तपस्वी।।३४५।। जो भ्रग संग रखता ममता नही है,
है संग-मान तजता समता धनी है
है साम्यदृष्टि रखता सब प्राणियों मे,
ग्रो माधु धन्य, रमता नहि गारवों मे।।३४६।।

जो एक से मरण जीवन को निहारे, निन्दा मिले यश मिले सम भाव घारे। मानापमान, सुख-दुःख समान माने, वे धन्य साधु, सम लाभ ग्रलाभ जाने ॥३४७

त्रालम्य--हास्य तज शोक ग्रशोक होते, ना शल्य गारव कषाय निकाय ढोते। ना भीति वधन-निदान-विधान होते, वे साधु बन्द्य हम को, मन मैल धोते।।३४८।।

हो ग्रंग राग श्रथवा छिद जाय ग्रंग, भिक्षा मिलो, मत मिलो इक सार ढग। जो पारलौकिक न लौकिक चाह धारे, वे साधु ही वस ! बसे उरमे हमारे ॥३४९॥

है हेय भूत विधि श्रास्त्रव रोक देते, श्रादेय भूत वर संवर लाभ लेते। श्रष्टयात्म ध्यान यम योग प्रयोगद्वारा, हं साधु लीन निजमें तज भोगसारा।।३५०।।

जीतो सहो दृगसमेत परीयहों को शीतोष्ण भीति रित प्यास सुधादिकोंको। स्वादिष्ट इप्ट फल कायिक कष्ट देता, रेसा जिनेश कहते शिव पन्थ नेता॥३४१॥

शास्त्रानुसार तब ही तप साधना हो, ना बार बार दिन में इक बार खाम्रो। ऐसा ऋषीश उपदेश सभी मुनाते, जो भी चले तदनुसार स्वधाम जाते॥३५२॥

मासोपवास करना वनवास जाना, श्रातापनादि तपना तन को सुखाना। सिद्धान्त का मनन, मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ है श्रमण के विन साम्य वाना।।३५३।।

विज्ञान पा प्रथम, संयत भाव धारो, रे ! ग्राम में नगर में कर दो विहारो। संवेग शान्तिपथ पे गममान होवो, होके प्रमत्त मत गौतम! काल खोश्रो।।३५४।।

होगा नही जिन यहाँ, जिन धर्म ग्रागे, मिय्यात्व का जब प्रचार नितान्त जागे। हे ! भव्य गौतम ! ग्रतः ग्रव धर्म पाया, धारो प्रमाद पल भी न, जिनेश गाया।।३५५।।

हो बाह्य भेष न कदापि प्रमाण भाई!
देता जभी तक ग्रसंयत में दिखाई।
रे वेष को बदल के विष जो कि पीता।
पाता नहीं मरण क्या-रह जाय जीता?॥३५६॥

हो लोक को विदित ये जिन साधु म्राये, दाास्त्रादि सामन सुभेष मतः बनाये। म्रो वाह्य संयम न, लिंग बिना चलेगा, जो मंतरंग यम सामन भी बनेगा ।।३५७%

ये दीखते जगत में मुनिसाधुग्रों के, है भेष, नैक विघ भी गृहवासियों के ! वे ग्रज्ञ मूढ़ जिनको जब धारते हैं, है मोक्ष मार्ग यह यों बस मानते है।।३५८:। निस्सार मुप्टि वह ग्रन्दर पोल वाली-बेकार नोट यह है नकली निराली। हो काँच भी चमकदार सुरत्न जैसा, ज्यों जोहरी परखता नहिं मूल्य पंसा। पूर्वोक्त द्रव्य जिस भांति मुधा दिखाते, है मात्र भेष उस भाँति सुधी बताते।।३५९।। ै है भाव लिङ्ग वर मुख्य ग्रतः मुहाता, है द्रव्य लिङ्ग परमार्थ नही कहाता। है भाव ही नियम से गुण दोप हेनु, होता भवोदधि वही भव सिन्धु मेतु ॥३६०॥ ये "भाव शुद्धतम हो" जब लक्ष होता, है बाह्य संग तजना फलरूप होता। जो भीतरी कलुषता यदि ना हटाता, तो बाह्य त्याग उसका वह व्यर्थ जाना ॥३६१॥ जो भ्रच्छ स्वच्छ परिणाम बनान पान, पै बाहरी सब परिग्रह को हटाने । वे भाव-शून्य करनी करते कराते, नेते न लाभ शिव का दुख ही उठाते ।.३६२।। काषायिकी परिणती जिसने घटा दी, श्री निन्दा जान तन की ममता मिटा दी। शुद्धात्म में निरत है तज मंग संगी, हो पूज्य साधु वह पावन भाव लिगी।।३६३।।

#### २५ वत सूत्र

हिमादि पंच ग्रघ हैं तज दो ग्रघों को, पालो सभी परमपच महाव्रतों को । पञ्चात् जिनोदित पुनीत विरागता का, ग्राम्वाद लो, कर ग्रभाव विभावता का ॥३६४॥

वे ही महाव्रत नितान्त मुमाघु घारें, निःशन्य हो विचरते त्रय शस्य टारें। मिथ्या निदान व्रतघातक शस्य माया ऐमा जिनेश उपदेश हमें मुनाया।।३६५।

है मोक्ष की यदि ब्रती करता उपेक्षा, चारित्र ले विषय की रखता अपेक्षा। तो मृढ़ भूल मणि जो अनमोल, देता धिक्छार कॉच मणि का वह मोल लेता॥३६६॥

जो जीव थान, कुल मार्गण योनियों में, पा जीवबोध, करुणा रखता सबी में। ग्रारम्भ त्याग उनकी करता न हिंसा, हो साधुका विमल भाव वही ग्रहिसा॥३६७॥

निष्तपं है परम पावन ग्रागम। का,
भाई' उदार उर धार्मिक ग्राथमो का।
सारे त्रोों सदन है, सब सद्गुणों का,
धादेय है विमल जावन साधुग्रों का।
है विस्वसार जयवन्त रहे श्रहिमा,
होती रहे सतत ही उसकी प्रशसा ।३६८॥

ना क्रोघ भीतिवश स्वार्थ तराजु तोलो, लेग्रो न मोल ग्रघ हिसक बोल बालो । होगा द्वितीय वृत सत्य वहो तुम्हारा, ग्रानन्द का सदन जीवन का महारा ॥३६९॥ जो भी पदार्थ परकीय उन्हें न नेते, वे साधु देखकर भी बस छोड देते। है स्तेय भाव तक भी मन में न लाते, ग्रस्तेय है बत यही जिन यों बताते।।३३०।

ये द्रव्य चेतन ग्रचेतन जो दिखाते, साधू न भूलकर भी उनको उठाते। ना दाँत साफ करने तक सीक लेते, ग्रत्यल्प भी बिन दिये कुछ भी न लेते ॥३७१॥

भिक्षार्थ भिक्षु जब जाय, वहाँ न जाय, जो स्थान वर्जित रहा अघ हो न पाय। वे जाय जान कुल की मित भूमि लो ही, अस्तेय धर्म परिपालन श्रेष्ट मो ही।।३७२।।

भ्रवहा सेवन ग्रवस्य ग्रधमं मृल। है दोष धाम दृख दे जिस भाति सृल। निर्ग्रन्थ वे इसलिए सब ग्रन्थ त्यासी, सेवे न मैथन कभी मृनि वीतरासी ॥३७३॥

माता सुता बहन सी लखना स्त्रियों को । नारी कथा न करना भजना गुणो को । श्री ब्रह्मचयं बन है यह सार हन्ता, है पूज्य बन्द्य जग में सुख दे ब्रनन्ता ॥३७४॥

जो ग्रन्तरग वहिरग निसग होता, भोगाभिलाप विन चारित भार ढोता है पाँचवाँ वृत "परिग्रह त्याग" पाता, पाता स्वकीय सुख, तृ दुख क्यों उठाता ?॥३७४॥ दुर्गन्ध ग्रंग तक "संगं" जिनेश गाया, यों देह से खुद छपेक्षित हो दिखाया। क्षत्रादि बाह्य सब संग ग्रतः विसारो, होके निरीह तन से तुम मार मारो।।३७६।।

जो मांगना नहिं पड़े गृहवासियों से, ना हो विमोह ममतादिक भी जिन्हों में। ए में परिग्रह रखें उपयुक्त होवे, पै ग्रन्य भी ग्रनुपयुक्त न साधु दोवें।।३७७।।

जो देह देश-श्रम-काल बलानुसार, ग्राहार ले यदि यती करता विहार। नो ग्रन्य कर्म मल से वह लिप्त होता, ग्रीचित्य एक दिन है भव मुक्त होता ॥३७८॥

जो बाह्य में कुछ पदार्थ यहाँ दिखाते, वे वस्तुतः नहि परिग्रह है कहाते। मूर्छा परिग्रह परन्तृ थयथार्थ में है, श्री वीर का सदुपदेश मिला हमें है।।३७९।।

ना संग संकलन संयत हो करो रे! शास्त्रादि साधन मुचारु सदा धरो रे। ज्यों संग की विहग ना रखने ग्रपेक्षा त्यों संयमी समरसी, सबकी उपेक्षा।।३८०।।

म्राहार-पान-शयनादिक खूब पाते, पै ग्रहप में सकल कार्य सदा चलाते। मंतोष-कोष, गतरोप, ग्रदोप साधु, वे धन्य धन्यतर हैं शिर मैं नवा दुं॥३८१।। ना स्वप्न में न मन में न किसी दशा में,
लेते नहीं भ्रशन वे मुनि हैं निशा में।
जिह्याजयी जितकषाय जिताक्ष योगी,
कैमे निशाचर बनें, बनते न भोगी।।३८२।।

भ्राकीणं पूर्ण घरती जब थावरों से, सूक्ष्मातिसूक्ष्म जग जंगम जंतुश्रों से : वे रात्रि में न दिखते युग लोचनों से, कैसे बने भ्रशन शोधन साधुग्रों से ?।।३८३।।

# २६ समिति गुप्ति सूत्र (भ्र) भ्रष्ट प्रवचन माता

ईर्या रही सिमिति ब्राद्य द्वितीय भाषा, तीजी गवेषप घरे नश जाय ब्राशा ! ब्रादान निक्षिपण-पुण्यनिधान चौथा ब्युत्मर्ग पचम रही सुन भव्य श्रोता । कायादि भेद वश भी त्रय गुष्तियाँ हैं, ये र्षाप्तियाँ समितियाँ जननी समा है ॥३८४॥

माता स्वकीय मृत की जिस भांति रक्षा, कर्त्तं व्य मान करती. बन पूर्ण दक्षा, गुप्त्यादि अप्ट अननी उस भांति सारी, रक्षा मुरत्तत्रय की करती हमारी।।३८४॥

निर्दोप में चरित पालन पोपनार्थ, उल्लेखिना समि<sup>त</sup>तयां गुरु में यथार्थ। ये गु<sup>ति</sup>तया इसलिये गुरु ने बताई, काषायिकी परिणती मिट जाय भाई ! सहद्वहा।

निर्दोष गुष्तित्रय पालक माधु जैसे, निर्दोष हो समितिपालक ठीक वैसे। वे तो ग्रगुष्ति भद-मानस-मेल धोते, ये जागते समिति-जात प्रमाद खोते॥३८॥

जी जाय जोव म्रथवा मर जाय हमा, ना पालना सिमितियां बन जाय हिसा। होती रहे वह भले कुछ बाह्य हिंसा, तू पालता सिमितियां पलती प्रहिसा॥३८८॥ जो पालते सिमितियां, तब द्रव्य हिंसा, होती रहे. पर कदापि न भाव हिंसा। होती ग्रसंयमतया वह भाव हिंसा, हो जीव का न वध पै बन जाय हिंसा।।३८९॥।

हिंसा द्विधा सतत वे करते कराते,
जो मत्त मंयत भ्रमंयत हैं कहाते।
पै ग्रप्रमत्त मुनि धार द्विधा ग्रहिसा,
होते गुणाकर, करूँ उनकी प्रशंसा ॥३९०॥-

म्राता यती सिमिति से उठ बैठ जाता, भाई तदा यदि मनो मर जीव जाता। साधू तथापि निह है ग्रघकर्म पाता, दोषी न हिंसक, म्रहिसक ही कहाता॥३९१॥

संमोह को तुम परिग्रह नित्य मानो, हिसा प्रभाद भर को सहमा पिछानो। घच्यारम ग्रागम ग्रहो इस भांति गाता, भव्यारम को सतत शान्ति सुषा पिलाता।।३९२।।ः

ज्यों पिश्वनी वह सिनक्कन पत्रवाली, हो नीर में न सड़ती रहती निराली। त्यों माधु भी सिमितियां जब पालता है, ना पाप लिप्त बनता सुख साधना है।।३९३।।

माचार हो समितिपूर्वंक दुःख-हर्ता, है धर्म-वर्धंक तथा सुख-शान्ति-कर्ता। है धर्म का जनक चालक भी वही है। धारो उसे मुकति की मिलती मही है।।३९४॥ भ्राता यती विचरता, उठ बैठ, जाता, हो सावधान तन को निश्चि में सुलाता। भ्रो, बोलता, भ्रशन एषण साथ पाता, तो पाप कर्म उसके नहि पास भ्राता।।३९४॥

# (ग्रा) समिति

हो मार्ग प्रासुक, न जीव विराधना हो, जो चार हाथ पथ पूर्ण निहारना हो। ले स्वीय कार्य कुछ पै दिन में चलोगे, इर्यामयी समिति को तब पा सकोगे।।३९६।।

संसार के विषय में मन ना लगाना, स्वाध्याय पंच विध ना करना कराना। एकाग्र चित्त करके चलना जभी हो, ईर्या सही समिति है पलती तभी श्रो।।३९७।।

हों जा रहे पशु यदा जल भोज पाने, जाम्रो न सिन्नकट भी उनके सयाने। हे साधु! ताकि तुम से भय वेन पावें. जो यत्र तत्र भय से निहंभाग जावे॥३९८॥

म्नात्मार्थ या निजपरायं परार्थ साधु, निम्सार भाषण करे न, स्वधर्म स्वादु। बोले नहीं वचन हिंसक मर्म-भेदी, भाषामयी समिति पालक ग्रात्म-वेदी॥३९९

बोलो न कर्ण कटु निन्द्य कठोर भाषा, पावे न ताकि जग जीव कदापि त्रासा। हो पाप बन्ध वह सत्य कभी न बोलो, घोलो मुधान विष में, निज नेत्र खोलो ।४००॥ हो एक नेत्र नरको कहना न काना, भौर चोरको कृटिल चोरनहीं बताना। यारुग्णको तुम न रुग्ण कभी कहो रे! ना! ना! नपुंसक नपुंसक को कहो रे॥४०१॥

साधू करे न पर्रानदन ग्रात्म-शंसा, बोले न हास्य, कटु-कर्कश-पूर्ण भाषा। स्वामी! करे न विकथा, मितमिष्ट बोले, भाषामयी समिति में नित ले हिलोरे।।४०२॥

हो स्पष्ट हो विषद संशय नाशिनी हो, हो श्राव्य भी सहज हो सुख कारिणी हो। माधुर्य – पूर्ण मित मादंत्र-मार्थ-भाषा बौले महामुनि, मिले जिसमे प्रकाशा ॥४०३॥

जो चाहता न फल दुर्लभ भव्य दाता, साधु ग्रयाचक यहाँ विरला दिखाता । दोनों नितान्त द्रुत ही निज धाम जाते, विश्रान्त हो सहज में सुख शान्ति पाते ॥४०४॥

उत्पादना-ग्रज्ञन-उद्गम दोष हीन-, ग्रावाम ग्रन्न शयनादिक ले, स्वलीन। वे एषणा समिति साधक साधु प्यारे, हो कोटिशः नमन ये उनको हमारे ॥४०५॥

म्रास्वाद प्राप्त करने वन कान्ति पाने,
लेते नही ग्रशन जीवन को बढ़ाने।
पै साधु घ्यान तम संयम वाध पाने,
लेते ग्रतः ग्रशन ग्रल्प ग्रये! सयाने ॥४०६॥

गाना मुना गुण गुणा गण पट् पदों का, पीता पराग रस फूल-फलों दलों का। देता परन्तु उनको न कदापि पीड़ा, होता मृतृष्त, करता दिन-रैन कीड़ा ॥४०७॥

दाता यथा विधि यथाबल दान देते,
देते बिना दुख उन्हें मुनि दान लेते।
यों साधु भी भ्रमर में मृदुता निभाते,
वे एपणा समिति पालक है कहाते।।४०८।।

उहिप्ट, प्रामुक भने, यदि ग्रन्न नेते, वे माधु, दोष मल में व्रत फेंक देते। उहिप्ट भोजन मिले, मृनि वीतरागी, शास्त्रानुसार यदि ले, नहि दोषभागी।।४०९।॥

जो देखभाल, कर मार्जन पिच्छिका मे, शास्त्रादि वस्तृ रखना गहना दया से । द्यादान निक्षिपण है समिति कहाती, पाले उसे सतत साधु, मुम्बी बनाती । ४१०।।

एकान्त हो विजन विस्तृत ना विरोध,
सम्यक् जहां बन सके त्रस जीव शोध।
ऐसा ग्रचित्त थल पे मलमूत्र त्यागे
ब्युस्सर्गस्य-समिती गह साधु जागे ।।४११।॥

भ्रारम्भ में न समरम्भन में लगाना, संसार के विषय से मन को हटाना। होती तभी मनसगृष्ति सुमृक्ति-दात्री, ऐसा कहें श्रमणश्री जिन शास्त्र-शास्त्री ।।४१२।॥ म्नारम्भ में न समरम्भन में लगाते, सावद्य से वचन योग यती हटाते। होती तभी वचन गुप्ति सुखी बनाती, कैवल्य ज्योति भट मे जब जो जगाती॥४१३॥

द्यारम्भ में न समरम्भन में लगाते, ना काय योग द्राघ कर्दम में फमाते। ग्रो कायगुष्ति, जडकाय विनाशती है, विज्ञान-पंका-निकाय विकाशती है ॥४१४॥

प्राकार ज्यों नगर की करता सुरक्षा, किवा सुवाड कृषि की करती सुरक्षा। त्यों गृष्त्रिया परम पन्च महाब्रतों की, रक्षा सदैव करती मुनि के गुणों की ।।४१५।।

जो गुण्तियाँ समितियाँ नित पालते है, सम्यक्तया स्वयम को ऋषि जानते है। वे शीघ्र बोध बल दर्शन धारते है, संभार सागर किनार निहारते है ॥४१६॥

हो भेद ज्ञानमय भानु उदीयमान, मध्यस्थ भाव वश चारित हो प्रमाण। ऐसे चरित्रागुण में पुनि पुष्टि लाने, होते प्रतिक्रमण ग्रादिक ये सयाने ! ॥४१७॥

सद्घ्यान में श्रमण ग्रन्तरधान होके, रागादिभाव पर हैं पर भाव रोके। वे ही निजातमवणी यति भव्य प्यारे, जाते भ्रवत्यक कहे उन कार्य सारे।।४१८। भाई तुक्ते यदि ग्रवश्यक पालना है, होके समाहित स्व में मन मारना है। हीराभ साम्यक में द्युति जाग जाती सम्मोह तामस निशा कट भाग जाती।।४१९॥

जो माधु हो न पडवश्यक पालता है, चारित्र में पतित हो सहता व्यथा है। ग्रात्मानुभृति कब हो यह कामना है, ग्रात्म्य त्याग पडबश्यक पालना है।।४२०।।

सामायिकादि पडवश्यक साथ पानें जो साधु निश्चय सुचारित पूर्ण प्यारे वे वीतरागमय शुद्धचरित्र धारी, पूजो उन्हें परम उन्नति हो तुम्हारी ॥४२१॥

भ्रालोचना नियम भ्रादिक मूर्त्तमानः भाई प्रतिक्रमण शाब्दिक प्रत्यस्यान । स्वाध्याय ये, चरितरूप गये न माने, चारित्र भ्रान्तरिक भ्रात्मिक है सयाने ! ॥४२२॥

संवेगधारक यथोचित धानितवाले, ध्यानाभिभूत षडवश्यक साधु पाले। ऐसा नहीं यदि बने यह श्रेष्ठ होगा, श्रद्धान तो दृढ़ रखो, द्रत मोक्ष होगा॥४२३॥

सामायिकं जिनप की स्तुति बन्दना हो, कायोतसर्ग समयोचित साधना हो, सच्चा प्रतिक्रमण हो मधप्रत्यख्यान पाले मुनोश षडवश्यक बुद्धिमान ॥४२४॥ लो ! कौच को कनक को सम ही निहारे,
वैरी सरोदर जिन्हें इकसार सारे।
स्वाघ्याय घ्यान करते मन मार देते,
वे साधु सामायिक को उरधार लेते ४२४॥

वाक्योग रोक जिसने मन मौन घारा,
 भ्रौ वीतराग बन भ्रातम को निहारा ।
 होती समाधि परमोत्ताम ही उसी की,
 पूजूं उमे, शरण भ्रौर नही किमी की ।।४२६॥

स्रारम्भ दम्भ तजके त्रय गृष्ति पाले, है पच टन्द्रियजयी समदृष्टि वाले। स्थाई सुसामयिक है उनमे दिखाना, यों केवली परम शासन गीत गाता ॥४२७॥

है साम्यभाव रखते त्रम थावरों मे, म्थाई मुनामयिक हो उन नाधुग्रों में। ऐसे जिनेश मत है मत भूल रें! तू, भाई! ग्रगाध भव वारिधि मध्य मेतु॥४२८॥

म्रादीश म्रादि जिन है उन गीत गाना, लेना मुनाम उनके यश को बढाना। म्री पूजना नमन भी करना उन्ही को, होता जिनेश स्तव है प्रणमूं उसी को।। ४२९॥

. द्रव्यों थलों समयभाव प्रणालियों में, है दोष जो लग गणे, ध्रपने व्रतों में। वाक्काय में मनस से उनको मिटाने, होती प्रतिकमण की विधि है सयाने ! ।।४३०॥ म्रालोचना गरहणा करता स्विनन्दा, जो साधु दोष करता श्रघ का न धन्धा। होता प्रतिक्रमण भाव मयी वही है, तो दोष द्रव्यमय है हचते नही है।।४३१॥

रागादि भावमल को मन मे हटाता, हो निर्विकल्प मुनि है निज स्नात्म घ्याता। मारी किया वचन की तजता मुहाता, मच्चा प्रनिक्रमण लाभ वही उठाता।।४३२॥

स्वाध्याय रूप सर में अवगाह पाता,
सम्पूर्ण दोष मल को पल में धुलाता
सद्ध्यान ही थिपम कल्मष पातको का,
सच्चा प्रतिक्रमण है घर सद्गुणो का ॥४३३॥

है देह नेह तज के जिन गीत गाते। साधु प्रतिक्रमण है करते सुहाते। कायोतसर्ग उनका वह है कहाता, संसार में सहज शाब्वत शातिदाता॥४३४॥

घोरोपसर्ग यदि हो ग्रसुरों सुरों मे, या मानवों मृगगणों मरुतादिकों से। कायोतमर्गरत साधु सुधी तथापि, निस्पन्द शैल, लसते समता-सुधा पी ॥४३४॥

हो निर्विकल्प तज जल्प-विकल्प सारे, साधु ग्रनागत शुभागुभ भाव टारे शुद्धात्म ध्यान सर मे डुबकी लगाने, वे प्रत्यख्यान गुण धारक है कहाते।।४३६।। जो म्रातमा न तजता निज भाव को है, स्वीकारता न परकीय विभाव को है। दृष्टा बना निखिल का परिपूर्ण ज्ञाता, "मैं ही रहा वह" सुधी इस भांति गाता।।४३७:।

जो भी दुराचरण है मुक्त में दिखाता, वाक्काय से मनस से उसको मिटाता। नीराग सामयिक को त्रिविधा कहाँ मैं तो बार-बार ंतन धार नहीं महाँ मैं।।४३८॥

## २८ तप सूत्र (ग्र) बाह्य तप

जो बम्हचर्य रहना, जिन ईश पूजा, सारी कषाय तजना, तजना न ऊर्जा। ध्यानार्थ ग्रन्न तजना 'तप' ये कहाते, प्रायः सदा भविक लोग इन्हें निभाते॥४३९॥

है मूल में द्विविघ रे ! तप मुक्तिदाता, जो अन्तरंग बहिरंग तया सुहाता । हैं अन्तरंग तप के छह भेद होते हैं भेद बाह्य तप के उतने ही होते ॥४४०॥

"कनोदरी" "ग्रनशना" नित पाल रे ! तू
"भिक्षा किया" रसविमोचन मोक्ष हेतु।
"संलीनता" दुःख निवारक कायक्लेश,
ये बाह्य के छह हुए कहते जिनेश ॥४४१॥

जो कमं नाग करने समयानुसार, है त्यागता ग्रशन को, तन को संवार। साधू वही ग्रनशना तप साधता है, होती सुशोभित तभी जग साधता है।।४४२।।

भ्राहार भ्रत्प करते श्रुत-बोध पाने, वे तापसी समय में कहलाय शाने। भाई बिना श्रुत उपोषण प्राण खोना। भ्राह्मावबोध उससे न कदापि होना।४४३॥

ना इन्द्रियां शिथिल हों मन हो न पापी, ना रोगकानुभव काय करे कदापि, होती वही मनशना, जिससे मिली हो भारोग्यपूर्ण नव चेतनता सिली हो ।।४४४॥ उत्साह-चाह-विधि-राह पदानुसार, भारोग्य-काल-निज देह बलानुसार। ऐसा करें भ्रनशना ऋषि साधु सारे, शुद्धात्म को नित निरंतर वे निहारें ।।४४४।।

लेते हुए ग्रशन को उपवास सार्थे। जो साधु इन्द्रियजयी निजको ग्रगधें। हों इन्द्रियां शमित तो उपवास होता, घोता कुकर्म मल को, सुख को संजोता ॥४४६॥

मासोपवास करते लघुषी यमी में, ना हो विशुद्धि उतनी, जितनी सुधी में। भ्राहार नित्य करते फिर भी तपस्वी, होने विशुद्ध उर में, श्रृत में यशस्वी !।४४७।।

जो एक-एक कर ग्रास घटा घटाना, ग्री भूख से ग्रशन को कम न्यृन पाना ऊनोदरी तप यही व्यवहार मे है, ऐसा कहें गुरु, सुदूर बिकार से है । ४४८।

दाता खड़े कलश ले हँसते मिले तो। लंके तभी भ्रशन प्राङ्गण में मिले तो। इत्यादि नेम मुनि ले ग्रशनार्थ जाते, भिक्षा किया यह रही गुरु यों बनाते॥४८९॥

स्वादिष्ट मिष्ट ग्रित इक्ट गरिष्ट खाना— घी दूघ ग्रादि रस हैं इनको न खाना। माना गया तप वही "रस त्याग" नामा घारूँ उमे, दर सर्कू वर मुक्ति रामा।। ४५०।। एकांन्त में, विजन कानन मघ्य जाना, श्रद्धासमेत शयनासन को लगाना, । होगा वही तप सुधारस पेय प्याला, प्यारा "विविक्त शयनासन" नाम वाला ॥४५१॥

वीरासनादिक लगा, गिरि गव्हरों में, नाना प्रकार तपना वन कन्दरों में। है कायक्लेश तप, तापस तापतापी पुण्यात्म हो घर उसे तज पाप पापी ॥४५२॥

जो तत्व बोध सुखपूर्वक हाथ ग्राता । ग्राने हि दुःल भट से वह भाग जाता । वे कायक्लेश समवेत ग्रतः सुयोगी, तन्वानुचितन करें समुपोपयोगी ॥४५३॥

जाता किया जब इलाज कुरोग का है, ना दु: ख़ हेतु सुख हेतुन रुग्ण का है। भाई इलाज करने पर रुग्ण को ही, हो जाय दु:ख, सुख भी सुन भव्य! मोही!॥४५४॥

त्यों मोहनाश सिवपाकतया यदा हो, ना दुःख हेतु सुख हेतु नहीं तदा हो। पै मोह के विलय में रत है वसी को, होता कभी दुःख कभी सुख भी उसी को। १४५५॥

## (ग्रा) ग्राभ्यन्तर तप

"प्रायिश्चता" "विनय" ग्रौ ऋषि साधु सेवा, "स्वाघ्याय" घ्यान घरते वरबोध मेवा व्युत्सर्ग, स्वर्ग ग्रपवर्ग महर्घ-दाता हैं ग्रन्तरंग तप ये छह मोक्ष घाता ॥४५६॥

जो भाव है सिमितियों वत संयमों का, प्रायश्चिता वह सही दस इन्द्रियों का। ध्याऊँ उसे विनय से उर में बिठाता, होऊँ ग्रतीत विधि से विधि सो विधाता ग४५७॥

कापायिकी विकृतियाँ मन में न लाना, स्रा जाय तो जब कभी उनको हटाना। गाना स्वकीय गुणगीत सदा मुहाती, प्रायश्चिता वह सनिश्चय नाम पानी ॥४५=॥

वर्षों युगों भवभवों समुपार्जिनों का होता विनाश तप से भवबन्धनों का। प्रायश्चिता इसलिए ''तप'' ही रहा है त्रैलोक्य पूज्य प्रभु ने जग को कहा है।।४५९।।

म्रालोचना ग्ररु प्रतिक्रमणोभया है. व्युत्सर्ग, छेद, तप, मूल, विवेकता है। श्रद्धान ग्रोर परिहार प्रमोदकारी, प्रायश्चिता दशविधा इस भाँति प्यारी।।४६०।।

विक्षिप्त चित्तवश ग्रागत दोपकों की, हेयों ग्रयोग्य ग्रनभोग कृतादिकों की। ग्रालोचना निकट जा गुरु के करो रे। भाई, नहीं कुटिलता उर में धरो रे! म४६१॥ मा को यथा तनुज, कार्य भ्रकार्य को भी, है सत्य, सत्य कहता, उर पाप जो भी, मायाभिमान तज, साघु तथा भ्रघों की— गाथा कहें, स्वगुरु को, दुखदायकों की ॥४६२॥

हैं शल्य शूल चुभते जब पाद में जो,
दुर्वेदनानुभव पूरण अङ्ग में हो।
ज्यों ही निकाल उनको हम फेंक देते,
त्यों हो सुशीघ्र सुखरिसचित स्वास लेते।।४६३।।

जो दोष को प्रकट ना करता छुपाता,
मायाभिभूत यित भी ग्रित दुःख पाता।
दोषाभिभूत मन को गुरु को दिखाग्रो
नि:शल्य हो विमल हो सुख शांति पाग्रो।।४६४।।

म्रात्मीय सर्व परिणाम विराम पावें, वे साम्य के सदन में सहसा सुहावें। हूबो लखो बहुत भीतर चेतना में म्रालोचना बस यही जिन देशना में।।४६५।।

प्रत्यक्ष-सम्भृष सुत्री गुरु सन्त स्राते होना खड़ं, कर जुड़े शिर को भुकाते। दे स्रासनादि करना गुरु भिनत सेवा, माना गया विनय का तप स्रो सदैवा।।४६६॥

चारित्र, ज्ञान, तप, दर्शन, ग्रोपचारी, य पांच हैं विनय भेद, प्रमोदकारी। धारो इन्हें विमल निर्मल जीव होगा, दु.खावसान, सुख ग्रागम शीघ्र होगा।।४६७॥ है एक का वह समादर सर्व का है, तो एक का यह भनादर विश्व का है। हो घात मूल पर तो द्रुम सूखता है, दो मूल में सलिल, पूरण फूलता है॥४६०॥

है मूल ही विनय म्राहंत शासनों का, हो संयमी विनय से घर सद्गुणों का। वे घर्म कर्म तप भी उनके वृथा हैं, जो दूर हैं विनय से सहते व्यथा है।।४६९।।

उद्घार का विनय द्वार उदार भाता, होता यही सुतप संयम-बोध-धाता। ग्राचार्य संघभर की इससे सदा हो, ग्राराधना, विनय से सुख सम्पदा हो।।४७०॥

विद्या मिली विनय से इस लोक में भी, देती सही सुख वहां पर लोक में भी। विद्या न पै विनय-शून्य सुखी बनाती, शाली, बिना जल कभी फल-फूल लाती?।४७१॥

ग्रत्पज्ञ किन्तु विनयी मुनि मुक्ति पाता, दुष्टाष्ट कर्म दल को पल में मिटाता। भाई ग्रतः बिनय को तज ना कदापि सच्ची सुधा समभ के उसको मदा पी॥४७२॥

जो ग्रन्न पान शयनासन ग्रादिकों को, देना यथा समय सज्जन साधुग्रों को। कारुण्य द्योतक यही भवताप हारी, सेवामयी मृतप है शिवसौस्यकारी।।४७३॥ साधू बिहार करते करते थके हों, वार्धक्य की भ्रवधि पे बस भ्रा रुके हों। खानादि से व्यथित हों नृप से पिटायें, दुर्भिक्षरोगवज पीड़ित हों सताये। रक्षा सँभाल करना उनकी सदैवा, जाता कहा "सुतप" तापस साधु सेवा। १४७४॥

सद्वाचना प्रथम है फिर पूछना है, है स्नानुप्रेक्ष क्रमशः परिवर्तना है। धर्मोपदेश सुखदायक है सुधा है, स्वाध्याय रूप तप पावन पंचधा है।।४७५॥

म्रामृत्ततः बल लगा विधि को मिटाने, पै ल्याति लाभ यश पूजन को न पाने। सिद्धान्त का मनन जो करता-कराता, पातत्व बोघ बनता सुखधाम, धाता॥४७६॥

होते नितान्त समलंकृत गुप्तियों से, तल्लीन भी विनय में मृदु विलयों मे। एकाग्र मानस जितेंद्रिय ग्रक्ष-जेता, स्वाध्याय के रसिक वे ऋषि साधु नेता ॥४७७॥

सद्ध्यान सिद्धि जिन ग्रागम ज्ञान से हो, तो निर्जरा करम की निजध्यान से हो। हो मोक्ष लाभ सहसा विधि निर्जरा से स्वाध्याय में इसलिए रम जा जरा से।४७८॥

स्वाध्याय सा न तप है, निह था न होगा, यों मानना मनुपयुक्त कभी न होगा। सारे इसे इसलिए ऋषि सन्त त्यागी, भारें, बनें बिगतमोह, बनें विरागी।।४७९॥ जा बैठना शयन भी करना तथापि, चेष्टा न व्यर्थ तन की करना कदापि। व्युत्मर्गरूप नप है, विधि को तपाता, पीताभ हेम सम भ्रातम को बनाता।।४८०॥

कायोतसर्ग तप से मिटती व्यथायें, हो ध्यान चित्त स्थिर द्वादश भावनायें। काया निरोग बनती मित जाड्य जाती, मंत्राम मौष्य महने उर शक्ति श्राती ।।४८१।!

लोकेशनार्थ तपते उन साधुम्रों का, ना शुद्ध हो तप महाकुलधारियों का। शमा म्रतः न ग्रपने तप की करो रे! जावेन ग्रन्य जनयों तप धार लो रे॥४८२॥

स्वामी समाहत विबोध सुवात से है, उदीप्त भी तपहुताशन शील से है। वैसा कुकर्म वन को पल में जलाता, जैसा वनानल घने वन को जलाता।!४८३॥

#### २६ ध्यान सूत्र

ज्यों मूल, मुख्य द्रुम में जग में कहाता, या देह में प्रमुख मस्तक है मुहाता। त्यों घ्यान ही प्रमुख है मुनि के गुणों में, धर्मों तथा सकल ग्राचरणों व्रतों में ।।४८४।।

सद्घ्यान है मनस की स्थिरता सुघा है, तो चित्त की चपलता त्रिवली त्रिघा है। चिन्ताऽनुपेक्ष कमशः वह भावना है, तीनों मिटें बस यही मम कामना है ॥४८४॥

ज्यों नीर में लवण है गल लीन होता, योगी समाधि सर में लवलीन होता। ग्रध्यात्मिका धघकती फलरूप ज्वाला, है नागती द्रुत शुभागुभ कर्म शाला॥४८६॥

व्यापार योगत्रय का जिसने हटाया, समोह राग रित रोषन को नशाया। ध्यानाग्नि दीप्त उसमें उठती दिखाती, है राख राख करती विधि को मिटाती ॥४८७॥

बैठे करे स्वमुख उत्तर पूर्व में वा, ध्याता सुधी, स्थित सुखासन से सदैवा। ग्रादर्श-सा विमल चारित काय वाला, पीता समाधि-रस पूरित पेय प्याला॥४८८॥

पत्यंक म्रासन लगाकर म्रात्म ध्याता, नासाम्र को विषय लोचन का बनाता। व्यापार योग त्रय का कर बन्द ज्ञानी, उच्छ्वास श्वास गति मंद करें ग्रमानी ॥४८९॥ गर्हा दुराचरण की अपनी करो रे !

मांगो क्षमा जगत से मन मार लो रे !

हो ग्रप्रमत्त तब लौं निज श्रात्म घ्याग्रो,

प्राचीन कर्म जब लौं तुम ना हटाप्रो ॥४९०॥

निस्पंद योग जिसके, मन मोद पाता— सद्घ्यान लीन, निंह बाहर भूल जाता। घ्यानार्थ ग्राम पुर हो वन काननी हो, दोनों समान उसको, समता धनी हो ॥४९१॥

पीना समाधि-रस को यदि चाहते हो,
जीना युगों युगयुगों तक चाहते हो।
ग्रच्छे बुरे विषय ऐदिक है तथापि,
ना रोप तोप करना, उनमें कदापि । ४९२॥

निस्संग है निडर नित्य निरीह त्यागी, वैराग्य भाव परिपूरित है विरागी । वैचित्र्य भी विदित है भव का जिन्हों को, वे घ्यान लीन रहते, भजते गुणों को । ४९३॥

ग्रात्मा ग्रनन्त दृग, केवल बांध धारी, भ्राकार से पुरुष शास्वत सौम्यकारी। योगी नितान्त उसका उर घ्यान लाता। निर्द्वन्द्व पूर्ण बनता ग्रघ को हटाता॥४९४॥

म्रात्मा तना तन, निकेतन में म्रपापी, योगी उसे पृथक से लखते तथापि। सयोग जन्य तन म्रादि उपाधियों को, वे त्याग, म्राप म्रपने गुणते गुणों को।।४९४।। मेरे नही "पर" यहाँ पर का न मैं हूँ, हूँ एक हूँ विमल केवल ज्ञान मैं हूँ। यों घ्यान में सतत चितन जो करेगा, घ्याता स्व का बन, मुमुक्ति रमा वरेगा ॥४९६॥

जो ध्यान में न निजवेदन को करेगा, योगी निजी-परम-तत्व नही गहेगा। मीभाग्यहीन नर क्या निधि पासकेगा? दुर्भाग्य में दुखित हो नित रो सकेगा।।४९७॥

पिण्डम्थ ग्रादिम पदम्थन रूप हीन, है ध्यान तीन इनमे तुम हो विलीन । छग्नम्थता, सृजिनता, शिवसिद्धिता ये, तीनों ही तत् विषय हे कमशः सुहाये ॥४९, ६॥

खड्गामनादिक लगा युग बीर स्वामी,
थे ध्यान में निरत ग्रितिम तीर्थ नामी।
वे ब्वभ्र स्वर्गगत दृश्य निहारते थे,
मकल्प के विन समाधि मुधारते थे।।४९९॥

भोगों, श्रनागत गतों व तथागतों की, कांक्षा जिन्हें न म्मृति, क्यों फिर श्रागतों की? ऐसे महर्षि जन कार्मिक काय को ही, क्षीणातिक्षीण करने बनते विमोही ।।५००।।

चिता करो न कुछ भी मग से न डोलो, चेप्टा करो न तन से मुख मे न बोलो। यों योग में गिरि बनो, शुभ ध्यान होता— भ्रात्मा निजात्मरत ही सुख बीज बोता।।५०१।। है ध्यान में रम रहा सुख पा रहा है, गुद्धात्म ही वस जिमे ग्रति भा रहा है। पाके कषाय न कदापि दुखी बनेगा, ईर्पा विषाद मद शोक नहीं करेगा।।५०२।

वे घीर साधु उपसर्ग परीपहों से, होते न भीरु चिगते ग्रपने पदों से। मायामयी ग्रमर सम्पद वैभवों में, ना मुग्ध लुब्ध बनते निज ऋद्धियों में।।५०३॥

वर्षो पड़ा बहुत-सा तृण ढेर चारा,
ज्यों ग्रग्नि से भट जले बिन देर सारा।
न्यों बीघ्न ही भव भवाजित कर्म कूड़ा,
ध्यानाग्नि से जल मिटे सुन भव्य मृटा ॥५०८॥

## ३०. अनुप्रेक्षा सूत्र

म्त्राधीन चित्त कर तू शुभ ध्यान द्वारा, कर्ताव्य ब्रादिम यही मुनि भव्य प्यारा। सद्घ्यान संतुलित होकर भी सदा ये, भा भाव से सुखद द्वादश भावनायें।।५०५।।

संसार, लोक, नृष म्रास्नव, निर्जरा है, मन्यत्व मी मशुनि, म्रध्नुव संवरा है, एकत्व मी मशरणा मवबोधना ये, चिते सुषी सतत द्वादश भावनायें।।५०६॥

है जन्म से मरण भी वह जन्म लेता, वार्षंक्य भी सतत यौवन साथ देता। लक्ष्मी ग्रतीव चपला बिजली बनी है, संसार ही तरल है स्थिर ही नहीं है।।५०७।।

हे ! भव्य मोहघट को भट पूर्ण फोड़ो, सद्यःक्षयी विषय को विष मान छोड़ो। भ्रौ चित्त को सहज निर्विषयी बनाग्रो, भ्रौचित्य !! पूर्ण परमोत्तम सौरूय पाग्रो।।५०८।।

भ्रत्पज्ञ ही परिजनों धन वैभवों को, है मानता "शरण" पाशव गोघनों को। ये है मदीय यह मैं उनका बताता, पै वस्तुत: शरण वे नहि प्राण त्राता।।५०९।।

मैं संग शल्य त्रय को त्रययोग द्वारा,
हूँ हेय जान तजता जड़ के विकारा ।
मेरे लिए शरण त्राण प्रमाण प्यारी,
हैं गुप्तियाँ समितियाँ भव दुःख हारी ॥५१०॥

लावण्य का मद युबा करते सभी हैं,
प मृत्यु पा उपजते कृमि हो वहीं है।
संसार को इसलिए बुध सन्त त्यागी,
धिक्कारते न रमते उसमें विरागी ॥५११॥

ऐसा न लोक भर में थल ही रहा हो,
मैंने न जन्म मृत दुःस जहां सहा हो।
त् बार बार तन घार मरा यहां है,
तू ही बता स्मृति तुभे उसकी कहां है।।५१२॥

दुर्लंघ्य है भवपयोधि म्रहो ! म्रपरा, म्रक्षुण्ण जन्म जल पूरित पूर्ण खारा। मारी जरा मगरमच्छ यहाँ सताते, है दु:ख पाक, इसका, गुरु हैं बताते।।४१३।

जो साघु रत्नत्रय मंडित हो मुहाता, संसार में परम तीर्थ वही कहाता। संसार पार करता, लख क्यों कि मौका, हो रूढ़, रत्नत्रय रूप ग्रनूप नौका।।५१४॥

हे ! मित्र ग्राप श्रपने विधि के फलों को, हैं भोगते सकल जीव शुभाशुभों को तो कौन हो स्वजन ? कौन निरा पराया ? तू ही बता समभ में मुभको न ग्राया । ११४।।

पूरा भरा दृग विवोधमयी सुधा से,
मैं एक बास्वत सुधाकर हूँ सदा से।
संयोगजन्य सब शेष विभाव मेरे,
रागादि भाव जितने मुभमे निरे रे।। ११६।।

संयोग भाव वश ही बहु दुःख पाया, हूँ कर्म के तपन तप्त, गया सताया। त्यागूँ उसे यतन मे ग्रब चाव से मैं, विश्राम लूँ सघन चेतन छाव में मैं।।४१७॥

तूने भवाम्बुनिधि मिजित श्रातमा की, चिता न की न श्रव लीं उस पे दया की। पै बार बार करता मृत माथियों की, चिता दिवंगत हुए उन बन्धुश्रों की।।५१८।।

मैं प्रन्य हूँ तन निरा, तन मे न नाता, ये मर्व भिन्न मुफ्ते सुत, तात, माता। यों जान मान बुध पंडित साधु सारे, धारें न राग डनमें, निज को निहारें ॥५१९॥

शुद्धात्म वेदन तया सम दृष्टि वाला, है वस्तुतः निरखता तन को निराला । ग्रन्यत्व रूप उसकी वह भावना है, भाऊँ उसे जब मुक्ते त्रन पालना है।।५२०॥

निष्पन्न है जड़मयी पल हिंडुयों मे,
पूरा भरा रुधिर मूत्र-मलादिकों मे।
दुर्गन्ध द्रव्य भरते नव द्वार द्वारा,
ऐसा दारीर फिर भी सुख दे तुम्हारा ?।।५२१॥

जो मोह-जन्य जड़ भाव विभाव सारे, है त्याज्य यों समभ साधु उन्हे विसारें। तल्लीन हो प्रशम में तज वासना को, भावें सही परम ग्रास्त्रव भावना को।।५२२॥ वे गुप्ति ग्रौ सिमिति पालक ग्रक्ष जेता, ग्रौ भ्रप्रमत्त परमातम तत्ववेत्ता । हैं कर्म के विविध ग्रास्नव रोध पाते, है भावना परम संवर की निभाते ।।५२३।।

है लोक का यह वितान ग्रसार सारा, संसार तीव्र गति से गममान न्यारा। यों जान मान मुनि हो शुभ ध्यान धारो, लोकाग्र में स्थित शिवालय को निहारो।।५२४॥

स्वामी ! जरा मरुण-वारिधि में ग्रनेकों, जो डूबते बह रहें उन प्राणियों को । सद्धमं ही शरण है गति, श्रेय द्वीप, पूजूं उसे शिव लसे सहसा समीप ॥५२५॥

तो भी रहा मुलभ ही वर देह पाना,
पै धर्म का श्रवण दुर्लभ है पचाना।
हो जाय प्राप्त जिससे कि क्षमा श्रहिंसा,
ये भिन्न-भिन्न बन जाय शरीर, हंमा।।४२६।।

सद्धमं का सुलभ है सुनना सुनाना,
श्रद्धान प कठिन है उस प जमाना।
सन्मार्ग का श्रवण भी करते तथापि,
होते कई स्वलित हैं मिन मूढ़ पापी।। ४२७।।

श्रद्धान श्रौ श्रवण भी जिन धर्म का हो, पै संयमाचरण तो ग्रति दुर्लभा हो। लेते सुधी रुचि सुसंयम में कई है, पाते तथापि उसका उसको सहसा नहीं हैं।।५२८।। सद्भावना वश निजातम शोभती त्यों, निःछिद्र नाव जल में वह शोभती ज्यों। नौका समान भव पार उतारती है, रे! भावना ग्रमित दुःख विनाशती है।।५२९।।

सच्चा प्रतिक्रमण, द्वादश भावनायें, भालोचना शुचि समाधि निजी कथायें। भावो इन्हें, तुम निरन्तर पाप त्यामो, शीघ्रातिक्षीघ्र जिससे निज धाम भागो। १५३०।।

## ३१. लेश्या सूत्र

ये पीत, पद्म शिश शुक्ल शुलेश्यकार्ये, हैं धर्म घ्यान रत म्रातम की दशायें। भ्रौ उत्तरोत्तर सुनिर्मल भी रही हैं, मन्दादि भेद इनके मिलते कई हैं।।५३१।।

होती कषाय वश योग प्रवृत्ति लेखा, है लूटती निधि सभी जिस भौति बेश्या। जो कमंबन्ध जग चार प्रकार का है, हे मित्र ! कार्य वह योग-कषाय का है।।४३२।।

हैं कृष्ण नीलम कपोत कुलेश्यकायों, हैं पीत पद्म सित तीन सुलेश्यकायों, लेश्या कही समय में छह भेद बाली ज्यों ही मिटी समभ लो मिटती भवाली ॥५३३॥

मानी गई ग्रशुभ ग्रादिम लेश्यकायें, तीनों ग्रधमं मय हैं दुख ग्रापदायें। ग्राहमा इन्हीं वश दुखी बनता वृथा है पापी बना, कुमति जा सहता व्यथा है।।५३४।।

हैं तीन धर्ममय ग्रंतिम लेब्यकायें, मानी गई शुभ सुधा सुख सम्पदायें। ये जीव को मुगति में सब भेजती हैं, वे धारते निन इन्हें जग में वृती हैं।।५३५।।

है तीव्र, तीवतर, तीव्रतमा कुलेश्या, है मन्द, मन्दतर, मन्दतमा सुलेश्या। भाई ! तथैव छह थान विनाग वृद्धि, प्रत्येक में बरतती इनमें, सुवृद्धि!॥५३६॥ भूले हुए पथिक थे पथ को मुघा से, थे आर्त्त पीड़ित छहों वन में क्षुघा से। देखा रसाल तरु फूल-फलों लदा था, मानो उन्हें कि अशनार्थ बुला रहा था।

श्रामृल, स्कन्ध, टहनी भट काट डालें, श्रौ तोड तोड फल-फूल रसाल खा लें। यों तीन दीन क्रमशः धरते कुलेश्या, है सोचने कह रहे कर संकलेशा।।

है एक गुच्छ-भर को इक पक्क पाता, तोड़े बिना पतित को इक मात्र खाता। यों नेप तीन क्रमजः धरते सुलेब्या, लब्या उदाहरण ये कहते जिनेशा।।५३७-५३८॥

ये कूरता अतिदुराग्रह दुष्टतायें।
सत्यमं की विकतता अदया दशायें।
वरत्य श्री कलहभाव विभाव सारे,
है कृष्ण के दुखद लक्षण, साधु टारें।।४३९।।

भ्रज्ञानता विषय की भ्रतिगृद्धताये, सद्वृद्धि को विकलता मितमन्दतायें मंअप में समक, लक्षण नील के है, ऐमे कहें, श्रमण भ्रालय शील के है ॥५४०॥

ग्रत्यन्त शोक करना भयभीत होना, कलंब्यमृढ़ बनना भट रुष्ट होना। दोपी व निन्छ पर को कहना बताना, कापोत भाव सब ये इनको हटाना॥ ५४१॥ श्रादेय, हेय ग्रहिताहित-बोध होना संसारि प्राणि भर में समभाव होना। दानी तथा सदय हो पर दुःख खोना, ये पीत लक्षण इन्हें तुम धार लो ना ॥ ५४२ ।

हो त्याग भाव, नयता व्यवहार में हो। स्रो भद्रता, सरलता, उर कार्य में हो, कर्ताव्य मान करना गुरुभक्ति सेवा, ये पद्म लक्षण क्षमा घर लो सदैवा।।५४३॥

भोगाभिलाप मन म न कदापि लाना, स्रो देह-नेह रित-रोपन को हटाना। ना पक्षपात करना समता सभी मे, ये शुक्ल लक्षण मिले मुनि मे सुघी मे।।५४४।।

श्रा जाय शुद्धि परिणाम मन में जभी से नेथ्या विशुद्ध बनती, सहसा तभी में। कापाय मन्द्र पड़ जाय श्रशानिदायी, हो जाय श्रातम परिणाम विशुद्ध भाई ॥५४५॥

# ३२. ग्रात्म-विकास सूत्र

संमोह योग वश ग्रातम में ग्रनेकों, होते विभिन्न परिणाम विकार देखी ! सर्वज्ञ-देव "गुण थान" उन्हें बताया, ग्रालोक में सकल को जब देख पाया।।१४६॥

भिथ्यात्व ग्रादिम रहा गुण थान भाई, सासादना वह द्वितीय ग्रशान्ति दाई। है मिश्र है ग्रविरती समद्प्टि प्यारी, है एक देश विरती घरते ग्रगारी।

होती प्रमत्त विरती गिर साधु जाता, हो ग्रप्रमत्त विरती निज पास ग्राता। स्वामी ग्रपूर्व करणा दुख को मिटाती, है ग्रानिवृत्तिकरणा सुख को दिलाती॥

है सांपराय म्रित सूक्ष्म लोभवाला, है शान्त मोह गत मोह निरा उजाला। हैं केवली जिन सयोगि, ग्रयोगि न्यारे, इत्थं चतुर्देश सुनो ! गुण थान सारे ॥५४७-५४८॥

तत्वार्थ में न करना शुचिरूप श्रद्धा, मिथ्यात्व है वह कहें जिन शृद्ध बुद्धा। मिथ्यात्व भी त्रिविध संशय नामवाला, दूजा गृहीत, अगृहीत तृतीय हाला ।। १४८।।

सम्यक्तवरूपगिरि से गिर तो गई है, मिध्यात्व की झविन पे निहं झा गई है। सामादना यह रही निचली दशा है, मिध्यात्व की ग्रिभमुखी दु:ख की निशा है।।५५०।।

जैसा दही-गुड़ मित्राकर स्वाद लोगे, तो भिन्न-भिन्न तुम स्वाद न ले सकोगे। वैसे हि मिश्र गुणथानन का प्रभाव, मिथ्यापना समपनाश्चित मिश्रभाव।।४४१।।

छोड़ी ग्रभी नहिं चराचर जीव हिंसा, ना इंद्रियां दिमत की तज भाब-हिंसा। श्रद्धा परन्तु जिसने जिन में जमाई, होता वही ग्रविरती समदृष्टि भाई।।५५२।।

छोड़ी नितान्त जिसने त्रसजीवहिसा, छोड़ी परन्तु नहिं थावर जीव-हिंसा । नेता सदा जिनप पाद पयोज स्वाद, हो एक देश विरती ''म्रलि'' निविवाद ।। १ १३।।

घारा महाव्रत सभी जिसने तथापि, प्रायः प्रसाद करता फिर भी प्रपापी। शीलादि सर्वगुण घारक संग त्यागी, होता प्रमत्त विरती कुछ दोष भागी।।५५४।

नीलाभिमंडित, व्रती गुण घार ज्ञानी, त्यागा प्रसाद जिसने बन ग्रात्म-घ्यानी । पै मोह को नहिं दवा न खपा रहा है, है ग्रप्रमत्त विरती, सुख पा रहा है।।४४४।।

जो भिन्न-भिन्न क्षण में चढ़ ग्राटवें में,
योगी श्रपूर्व परिणाम करें मजे में।
ऐसे श्रपूर्व परिणाम न पूर्व में हो,
वे ही श्रपूर्व करणा गुणथान में हो।।४४६।।

जो भी श्रपूर्व परिणाम सुधार पाते, वे मोह के शमक, घ्वंसक या कहाते। ऐसा जिनेंद्र प्रभु ने हमको बताया, भज्ञान रूप तम को जिसने मिटाया।।५५७।।

प्रत्येक काल इक ही परिणाम पाले, वे श्रानिवृत्ति करणा गुणथान वाले। ध्यानाग्नि से धधकती विधिकाननी को हैं राख खाक करते, दुख की जनी को ।। ५५८।।

कौसुम्व के सदृश सौम्य गुलाब श्राभा, शोभायमान जिसके उर राग श्राभा। है सूक्ष्मराग दशवें गुणथान वाले, वे बन्दा, तू विनय से शिर तो नवां ले।। ४५९।।

ज्यों शुद्ध है शरद में सरनीर होता, या निर्मली फल डला जल क्षीर होता। त्यों शान्त मोह गूणधारक हो निहाला हो मोह सत्व, पर जीवन तो उजाला। ५६०।।

सम्मोह हीन जिसका मन ठीक वैसा-हो स्वच्छ, हो स्फटिक भाजन नीर जैसा। निग्रंन्थ साधु वह क्षीण कषाय नामी, यों वीतराग कहने प्रभु विश्व स्वामी।।५६१॥

कैवल्य बोध रिव जीवन में जगा है, अज्ञानरूप तम तो फलतः भगा है। पा लब्धियाँ नव, नवीन वही कहाता, त्रैलोक्य पूज्य परमातम या प्रमाता॥४६२॥ स्वाधीन बोध दृग पाकर केवली हैं. जीता जभी स्वयम को जिन हैं बली है। होता सयोगि जिन योग समेत ध्यानी, ऐसा कहें स्रमिट स्रव्यय स्रापंताणी ।।४६३॥

है ग्रप्ट कर्म मल को जिनने हटाया. सम्यक्तया सकल ग्रास्रव रोक पाया। वे हैं, ग्रयोगि जिन पावन केवली है, हैं शील के सदन ग्रौ सुख के धनी है।।५६४।।

भ्रात्मा स्रतीत गुणथान बना जभी मे, मानन्द ऊर्घ्व गति है करता तभी मे। लोकाय जा निवसता गुण ग्रष्ट पाता, पाता न देह भव में नहि लौट स्राता ॥५६५॥

वे कर्म-मुक्त, नित सिद्ध मुझान्त जानी, होते निरंजन न ग्रंजन की निझानी। सामान्य ग्रष्ट गुण ग्राकर हो लमें हैं, लोकाग्र में स्थिति शिवालय में बसे हैं। ५६६॥

भाई मुनो तन भ्रचेतन दिव्य नौका, तो जीव नाविक सचेतन है भ्रनोखा। संसार सागर रहा दुःख पूर्ण खारा, हैं तैरते ऋषि महिष जिसे सुचारा ॥५६७॥

है लक्ष्य विन्दु यदि शाश्वन मौस्य पाना, जाना मना विषय में मन को घुलाना। दे देह को उचित वेतन तू सयाने! पाने स्वकीय मुख को विधि को मिटाने।।४६८।। क्या घीर, कापुरुष, कायर क्या बिचारा, हो काल का कवल लोक नितान्त सारा। है मृत्यु का यह नियोग, नहीं टलेगा, तो धैर्य घार मरना, शिव जो मिलेगा।।५६९।।

म्रो एक ही मरण है मुनि पण्डितों का, है म्राशु नाश करता शतशः भवों का। ऐसा म्रतः मरण हो जिससे तुम्हारा, जो बार-बार मरना, मर जाय सारा॥५७०॥

पाण्डित्य पूर्ण मृति, पण्डित साधु पाता, निर्भान्त हो भ्रमय हो भय को हटाता। तो एक साथ मरणोदिधपूर्ण पीता, मृत्युंजयी बन तभी चिरकाल जीता।।५७१।।

वे साधु पाश समभे लघु दोष को भी, हो दोष ताकिन, चले रख होश को भी। सद्धमं भीर सघने तन को सँभालें, हो जीणं शीणं तन, त्याग स्वगीत गा लें।।४७२।।

दुर्वार रोग तन में न जरा घिरो हो, बाधा पितत्र व्रत में निंह ग्रा परी हो। तो देह त्याग न करो, फिर भी करोगे, साधुत्व त्याग करके, भव में फिरोगे।।५७३।।

# ३३ सल्लेखना सूत्र

सल्लेखना सुखद है सुख है सुधा है, जो श्रंतरंग बहिरंग तया द्विधा है। श्राचा, कषाय क्रमशः कृश ही कराना, है दूसरी बिन ब्यथा तनको सुखाना।:४७४॥

काषायिकी परिणती सहसा हटाते, ग्राहार ग्रल्प कर लें कमशः घटाते, सल्लेखना व्रत सुघारक रुग्न हों वे, तो पूर्ण ग्रन्न तज दें, ग्रति ग्रल्प सोवें।।५७५।।

एकान्त प्रामुक घरा, तृण की चटाई, सन्यस्त के मसृण संस्तर ये न भाई। ग्रादर्श तृल्य जिसका मन हो उजाला, ग्रात्मा हि संस्तर रहा उसका निहाला॥४७६॥

हाला तथा कुपित नाग कराल काला, या भूत, यंत्र, विष निर्मित बाण भाला। होते ग्रनिष्ट उतने न प्रमादियों के, निम्नोक्त भाव जितने शठ साधुग्रों के ।।५७७।।

सल्लेखना समय में तजते न माया-मिथ्या निदान त्रय को मन में जमाया। वे साधु ग्राञु नहिं दुर्लंभ बोधि पाते, पाते ग्रनन्त दुख ही भव को बढ़ाते। ५७८॥

मायादि शल्य त्रय ही भव वक्ष मूल, काटें उसे मुनि सुधी प्रभिमान भूल। ऐसे मुनीश पद में नतमाथ होऊँ, पाऊँ पवित्र पद को शिवनाथ होऊँ।१५७९॥ भोगाभिलाप समवेत कुकृष्णलेश्या, हो मृत्यु के समय में जिसको जिनेशा। मिथ्यात्व कर्दम फँसा उस जीव को ही, हो बोधि दुर्लभतया, तज मोह मोही! ॥५८०॥

प्राणान्त के समय में शुचि शुक्तनेश्या, जो धारता, तज नितान्त दुरन्त क्लेशा। सम्यक्त्व में निरत नित्य, निदान त्यागी, पाना वहीं सहज बोधि बना विरागी।:५८१।।

मदवोधि की यदि तुम्हें चिर कामना हो, ज्ञानादि की सतत सादर साधना हो। ग्रम्याम रत्नत्रय का करता, उसी को, ग्राराधना वरण है करती सुधी को।।५६२।।

ज्यों भीखता प्रथम, राजकुमार नाना-विद्या कला स्रसिगदादिक को चलाना। पञ्चात् वही कुशलता बल योग्य पाता, तो धीर जीत रिपु को, जय लूट लाता॥४८३॥

श्रम्यास भूरि करता शुभ घ्यान का है, लेता सर्देव यदि माध्यम माम्य का है। तो माधुका सहज हो मन बान्त जाता, प्राणान्त के समय घ्यान नितान्त पाता ॥४८४॥

घ्याम्रो निजात्म नित ही निज को निहारो, मन्यत्र, छोड़ निज को, न करो विहारो। संबंध मोक्ष पथ मे म्रविलम्ब जोड़ो, तो म्राप को नमन हो मम ये करोड़ों।।५८५॥ साधू करे न मृति जीवन की चिकित्सा, ना पारलौकिक न लौकिक भोगलिप्सा । सल्लेखना समय में बस साम्य धारें, संसार का ग्रशुभ ही फल क्यों विचारें ।।४८६॥

लेना निजाश्रय सुनिश्चित मोक्ष दाता, होता पराश्रय दुरन्त श्रशान्ति-धाता। शुद्धात्म में इसलिए रुचि हो तुम्हारी, देहादि में श्रुरुचि ही शिव सौस्यकारी ॥४८७॥

(द्वितीय खण्ड समाप्त)

### बोहा

'मोक्षमार्ग'' पर नित चलो दुख मिट, सुख मिज जाय। परम सुगंधित ज्ञान की मृदुल कली खिल जाय॥२॥

22

# तत्त्व दर्शन, तृतीय खण्ड ३४. तत्त्व सूत्र

ग्रल्पज्ञ मूढ़ जन ही भजते ग्रविद्या, होते दुखी, निंह सुखी तजते सुविद्या। हो लुप्त गुप्त भव में बहुवार तातें, कल्लोल ज्यों उपजते सर में समाते ॥५८८॥

रागादि भाव भर को ग्रघ पाश मानें, वित्तादि वैभव महा दुःल खान जानें। ग्रो सत्य तथ्य समभें, जग प्राणियों में, मैत्री रखें, बुध सदैव चराचरों में ॥५८९॥

जो "गुद्धता" परम "द्रव्यम्वभाव", स्थाई,
है "पारमार्थ" "ग्रपरापर ध्येय" भाई ।
ग्रां वस्तु तत्त्व, सुन ये सब शब्द प्यारे,
हैं भिन्न-भिन्न पर ग्राशय एक धारे ॥५९०॥
होते पदार्थ नव जीव ग्रजीव न्यारा,
है पुण्य पाप विधि ग्रास्रव बंध खारा ।
ग्राराध्य हैं सुखद संवर निर्जरा हैं,
ग्रादेय हैं परम मोक्ष यही खरा है ॥५९१॥

है जीव, शाश्वत अन्नादि अनन्त जाता,
भोक्ता तथा स्वयम की विधि के विधाता।
स्वामी सचेतन तभी तन से निराला,
प्यारा ग्रहप उपयोगमयी निहाला ।।५९२॥
भाई कभी ग्रहित से डरता नहीं है,
उद्योग भी स्वहित का करता नहीं है।
जो बोध, दु:ख सुख का रखता नहीं है,
हैं मानते मुनि, भजीव उसे सही है।।५९३॥

श्राकाश पुद्गल व धर्म, श्रधमं, काल, ये हैं श्रजीव सुन तू श्रयि भव्य बाल ! रूपादि चार गुण पुदगल में दिखाते, है मूर्त पुद्गल, न शिष, श्रम्तं भाते ।।४९४।।

ग्रात्मा ग्रमूर्त निह इंद्रिय गम्य होता, होता तथापि नित, नूतन ढंग ढोता। है ग्रात्मा की कलुपता विधि बन्घ हेतु, संसार हेतु विधि बन्धन जान रे ! तू ॥४९४॥

जो राग से सहित है वसु कर्म पाता, होता विराग भवमुक्त अनन्त जाता । मंसारि जीव भर की विधि वन्ध गाथा, संक्षेप में समभ क्यों रित गीत गाता ॥ ५९६॥

मोक्षाभिलाय यदि है तज राग रागी, नीराग भाव गह ले, बन बीतरागी। ऐसा हि भव्य जन शाब्बत सौब्य पाने, शीझातिशीझ भव बारिधि तैर जाते।।५९७॥

है पाप-पुण्य विधि दो विधि वंध हेतु, रे जान निश्चित शुभाशुभ भाव को तू। हैं धारते श्रश्भ नीत्र कपाय वाले, शोभे मुधार शुभ मन्द कपायवाले ।।५९८॥

धारे क्षमा खलजनों कटुभाषियों में, लेवें नितान्त गुण शोध सभी जनों में। बोले सदय पिय बोल उन्ही जनों के ये हैं उदाहरण मन्दक्षपायियों के १४५९। जो वैर-भाव रखना चिर, साधुग्रों में, प्रादोप को निरखना गुणधारियों में। शंसा स्वकीय करना उन पापियों के, ये चिन्ह हैं परम तीव्र कषायियों के।।६००।।

जो राग रोष बश मत्त बना भिखारी, भ्राधीन इन्द्रिय निकायन का विकारी। है भ्रष्ट कर्म करता त्रय योग द्वारा, कैसे खुले फिर उसे वर मुक्ति द्वारा।।६०१।।

हिंसादि पंच विष । श्रास्तव द्वार द्वारा, होता सदैव विधि श्रास्तव है श्रपारा। श्रात्मा भवाम्बु निधि में तब डूब जाती, नौका सखिद्र, जल में कब तैर पाती ? ॥६०२॥

हो बात से सरिस शीघ्र तरंगिता ज्यों, वाक्काय से मनस से यह भ्रातमा त्यों। त्रैलोक्य पूज्य जिन "योग" उसे बताते वे योग निग्रहतया जग जान जाते।।६०३।।

ज्यों-ज्यों त्रियोग रुकते-रुकते चलेंगे, त्यों-त्यों नितान्त विधि ग्रास्रव भी रुकेंगे। संपूर्ण योग रुक जाय न कर्म ग्राता क्या पोत में विवर के बिन नीर जाता?।।६०४।।

निध्यात्व भौर भविरती कुकषाय योग,
ये चार भ्रास्नव इन्ही वश दु:खयोग।
सम्यक्त्व संयम, विराग, त्रियोगरोघ
ये चार संवर, जगे इनसे स्वबोध।।६०४।।

हो बन्द, पोतगत छेद सभी सही है !!!
पानी प्रवेश करता उसमें नहीं है।
मिथ्यात्व म्रादि मिटने पर शीघ्रता से
हो कर्म संवर निजातम साम्यता से।।६०६॥

रोके नितान्त जिनने विधि द्वार सारे, होते जिन्हें निज समा जग जीव प्यारे। वे संयमी परम संवर को निभाते, हैं पापरूप विधि-बन्धन को न पाते॥६०७॥

मिथ्यात्वरूप विधि द्वार खुले न भाई, तू शीघ्र से दृग कपाट लगा भलाई। हिसादि द्वार, व्रतरूप कपाट द्वारा, हे! भव्य बन्द कर दे, सुख पा ग्रपारा।।६०८॥

होता जलास्रव जहां तुम बांध डालो, भ्राये हुये सलिल बाद निकाल डालो। तालाब में जल लबालब हो भले ही, भ्रो सूखता सहज से पल में टले ही ॥६०९॥

हो संयमी परम मातम शोधता है, संपूर्ण पापविधि मास्रव रोकता है, निर्भान्त कोटि भव संचित कर्म सारे, होते विनष्ट, तप से क्षण में बिचारे।।६१०।।

पाये बिना परम संवर को तपस्वी, पाता न मोक्ष तप से कहते मनस्वी। ग्राता रहा सलिल बाहर से सदा ग्री, क्या सूखता सर कभी ? तुम ही बताग्री।।६११.। है कर्म नष्ट करता जितना वनों में, जा स्रज्ञ घार तप, कोटि भवों मवों में। ज्ञानी निमेष भर में त्रय गुप्ति द्वारा है कर्म नष्ट करता उतना सुचारा ।।६१२।।

होता विनष्ट जब मोह ग्रशांतिदाई, तो शेष कर्म सहसा नश जाय भाई। मेनाधिनायक भला रण में मरा हो सेना कभी वच सके? न वचे जरा श्रो । ६१३।।

लोकान्त ली गमन है करता मुहाता, है सिद्ध कर्ममलमुक्त, निजात्म धाता, मर्वज्ञ हो लस रहा नित सर्वदर्शी होता अतींद्रिय अनन्त प्रमोद स्पर्शी।।६१४।।

संप्राप्त जो सुख, सुरों ग्रमुरों नरों को, ग्रौ भोग भूमिजजनों ग्रहमिद्रकों को। ग्रो मात्र बिन्दु, जव सिद्धनका मृतिधृ, खद्योत ज्योत इक है, इक पूर्ण इन्दु ॥६१ १।।

संकल्प तर्क न जहाँ मन ही मराहै ना भ्रोज तेज, मल की न परंपराहै। संमोह का क्षय हुआ फिर खेद कैसे ? ना शब्द गम्य वह मोक्ष दिखाय कैसे ॥६१६॥

बाधा न जीवित जहाँ कुछ भी न पीड़ा, धाती न गन्ध सुस्त की दुख से न ऋीड़ा। ना जन्म है मरण है जिसमें दिसाते, "निर्वाण" जान वह है गुरु यों बताते।।६१७॥ निद्रा न मोहतम विस्मय भी नहीं है, ये इन्द्रियाँ जड़मयी जिसमें नहीं हैं। बाधा कभी न उपसर्ग तृषा क्षुधा है, निर्वाण में सुखद बोधमयी सुधा है।।६१८।।

चिन्ता नहीं उपजती चिति में जरा सी, नोकर्म भी नहिं, नहीं वसु कर्म राशि । होते जहां नहि शुभाशुभ ध्यान चारों, निर्वाण है वह रहा तुम यों विचारो ॥६१९॥

कैवल्य-बोध मुख दर्शन वीर्य वाला, स्रात्मा प्रदेशमय मात्र स्रमूर्त शाला । निर्वाण में निवसता निज नीतिधारी, स्रम्तित्व में विलसता जग स्रानंद्वारी ॥६२०॥

पाते महर्षि ऋषि सन्त जिसे, वहां है, निर्वाण सिद्धि शिव मोक्षमही सही है । लोकाग्र है सुख ग्रवाधक, क्षेम प्यारा, वन्दुं उसे विनय से बस बार-बारा ॥६२१॥

एरण्डवीज महमा जब मूख जाता, है ऊघ्वं हो नियम से उद्देश दिखाता । हो पंक लिप्त जल मे वह दृव जाती, तुम्बी सपंक तजती द्रुत ऊर्घ्व धाती ।

छ्टा हुम्रा धनुप मे जिम भांति बाण, हो पूर्व योग वश हो गतिमान मान ! श्री सिद्ध जीवगति भी उस भांति होती. धूमाग्नि की गति समा वह ऊर्घ्व होती ॥६२२॥ म्राकाश से निरवलम्ब म्रबाध प्यारे, वे सिद्ध हैं म्रचल, नित्य, म्रनूप सारे। होते म्रतीद्रिय पुनः भव में न म्राते, हैं पुण्य-पाप विधि-हीन मुभे सुहाते।।६२३।।

#### ३५. द्रव्य सूत्र

ये जीव, गुद्गल, रव, धर्म, ग्रधर्म काल, होते जहाँ समभ लोक उसे विशाल । ग्रालोक से सकल लोक ग्रलोक देखा, यों ''वीर ने'' सदुपदेश दिया मुरेखा ।।६२४।।

म्राकाश पुद्गल ग्रधमं व धमं, काल, चैतन्य से विकल हैं सुन भव्य बाल । होते म्रतः सब म्रजीव सदीव भाई, लो जीव में उजल चेतनता सुहाई ।।६२५।।

ये पांच द्रव्य, नभ धर्म म्रधर्म, काल, ग्री जीव शाश्वत ग्रमूर्तिक हैं निहाल । है मूर्त पुद्गल सदा सब में निराला, है जीव चेतन निकेतन बोधशाला ।।६२६॥

ये जीव पुद्गल जु सिक्तय द्रव्य दो हैं, तो शेष चार सब निष्क्रिय द्रव्य जो हैं। कर्माभिभूत-जड़ पुद्गल से कियावान्, है जीव, कालवश पुद्गल है कियावान्।।६२७।।

है एक एक नभ धमं, ग्रधमं तीनों, तो शेष शाहबत भ्रनन्त भ्रनन्त तीनों । हैं वस्तृत. सब स्वतन्त्र स्वलोन होते, ऐसा जिनेश कहते वसु कमं खोने ॥६२८॥

है धर्म भ्रौ वह ग्रधमं तिलोक व्यापी, भ्राकाश तो सकल लोक ग्रलोक व्यापी। है मर्स्य लोक भर में व्यवहार काल, सर्वज्ञ के वचन हैं मुन भव्य वाल !।।६२९॥ देते हुए श्रय परस्पर में मिले हैं,

ये सर्व द्रव्य पय शक्कर से घुले हैं।

शोभे तथापि अपने-श्रपने गुणों से,

छोड़े नहीं निज स्वभाव युगों-युगों से ए६३०॥

है स्पर्श, रूप, रस, गंघ विहीन स्थाई, है खण्ड-खण्ड निह् पूर्ण श्रखण्ड भाई। है लोक पूर्ण सुविद्याल ग्रसंस्य देशी, धर्मान्तिकाय वह है सुन तू हितैषी।।६३१!।

त्यों धर्म जीव जड़ की गित में सहाई, ज्यों मीन के गमन में जल होय भाई। ग्रीदास्य भाव धरता निहं प्रेरणा है, धर्मास्ति काय यह है जिन देशना है।!६३२॥

धर्मास्तिकाय खुद ना चलता चलाता, पै प्राणि पुद्गल चले, गति है दिलाता। होता न प्ररक निमित्त तथापि भाई, च्यों रेल के गमन मे पटरी सहाई ॥६३३॥

है धर्म द्रव्य उम भांति ग्रधमं द्रव्य, कोई त्रिया न करता मुन भद्र ! भव्य ! ग्रौदास्य भाव धरती-सम धार लेता, ज्यों प्राणि पुद्गल स्के स्थितिदान देता ॥६३४॥

म्राकाश व्यापक श्रचेतन भावधाता, होता पदार्थ दल का ग्रवगाहदाता। भाई श्रमूर्त नभ के फिर भेद दो हैं, है एक लोक, इक दीर्घ ग्रलोक सो है । ६३५॥ जीवादि द्रब्य छह ये मिलते जहाँ हैं. माना गया ग्रमित लोक यही यहाँ है। ग्राकाश केवल ग्रलोक वही कहाता, यों ठीक-ठीक यह छन्द हमें बनाना।।६३६॥

है स्पर्श रूप रस गन्ध विहीन होता, संवर्त्तनामय सुलक्षण जो कि ढोता। है धारता गुण सदा श्रगुरुलघ को, है काल स्वीकृत यही जग वे प्रभ् को ॥६३७॥

है हो रहा नित अचेतन पुद्गतों में, धारा-प्रवाह परिवर्त्तत चेतनों में। वो काल का यस अनुग्रह तो रहा है, वैराग्य का परम कारण हो रहा है।६३=॥

घटा निमेष समयावित दादि देखी, होते प्रभेद जिसमे सहसा प्रनेते। होता वही समय मे व्यवहार राज, है बीतराग जिनका मत है निहाल १६३९०

दो भेद, क्यस्थ, ग्रणु पृद्गत के बिछानी, ह स्कन्ध भेद छह दो ग्रणु के सजानी। है कार्य रूप ग्रणु कारण रूप दूजा पै चर्म चक्षु ग्रमु की करती न पूजा ५६४०॥

है स्थ्ल-स्थ्ल, फिर स्थ्ल, व स्थ्ल स्थम, श्री सूक्ष्म स्थत पुनि सूक्ष्म सुसूक्ष्म स्थम। भू, नीर, यातप, हवा, विधि-वर्गणायें, ये हैं उदाहरण स्कन्धन के गिनाये । ६४१॥ र्किवा घरा सलिल, लोचन गम्य छाया, नासादि के विषय पुद्गल कर्म माया। ग्रत्यन्त सूक्ष्म परमाणु, छहो यहाँ ये, है स्कन्ध भेद जड़ पुद्गल के बताये।।६४२॥

जो द्रव्य होकर न इन्द्रिय गम्य होता, है ग्रादि मध्य ग्ररु ग्रन्त विहीन होता। है एक देश रखता ग्रविभाज्य भाता, ऐसा कहे जिन यही परमाणु गाथा।।६४३।।

जो स्कन्ध में वह किया घ्रणु में इसी से, तू जान पुद्गल सदा घ्रणु को खुशी से। स्पर्शादि चार गुण पुद्गल धार पाता, है पूरता पिघलता पर स्पष्ट भाता।।६४४॥

म्रो जीव है, विगत में चिर जी चुका है, जो चार प्राण घर के म्रब जी रहा है। म्रागे इसी तरह जीवन जी सकेगा, उच्छ वास-म्रायु-बल इन्द्रिय पा लसेगा।।६४४।।

विस्तार संकुचन शक्तितया शरीरी, छोटा बड़ा तन प्रमाण दिखे विकारी! पै छोड़ के ससुदघात दशा हितंषी! हैं वस्तुत: सकल जीव ग्रसंख्य देशी।।६४६।।

ज्यों दूध में पतित माणिक दूध को ही, है लाल-लाल करता सुन मूढ़ मोही! त्यों जीव देह स्थित हो निज देह को ही, सम्यक् प्रकाशित करें निहं भ्रन्य को ही।।६४७।। म्रात्मा तथापि वह ज्ञान प्रमाण भाता,
है ज्ञान भी सकल जेय प्रमाण साता।
है जेय तो ग्रमित लोक ग्रलोक सारा,
भाई ग्रतः निखिल ब्यापक ज्ञान प्यारा।।६४८।।

ये जीव हैं द्विविध, चेतन धाम सारे, संसारि मुक्त द्विविधा उपयोग धारें। संसारि जीव तनधारक हैं दुखी हैं, हैं मुक्त-जीव तन-मुक्त तभी मुखी हैं।।६४९॥

पृथ्वी जलानल समीर तथा लतायें, एकेंद्रि-जीव सब स्थावर ये कहायें। हैं धारते करण दो, त्रय, चार, पाँच, शंखादि जीव त्रम हैं करते प्रपंच।।६५०।।

# ३६. सृष्टि सूत्र

हैं वस्तुतः यह म्रकृतिम लोक भाता, म्राकाश का ही इक भाग म्रहो ! कहाता ! भाई म्रनादि म्रविनश्वर नित्य भी है, जीवादि द्रव्य दल पूरित पूर्ण भी है ।।६५१॥

पा योग ग्रन्य ग्रणु का ग्रणु स्कन्ध होता,
है स्निग्ध रुक्ष गुण धारक चूंकि होता।
ना शब्द रूप ग्रणु है, इक देश धारी,
प्रत्यक्ष ज्ञान लखता "ग्रणु" निविकारी।।६५२।।

ये मूध्म स्थूल द्यणुकादिक स्कन्ध सारे,
पृथ्वी जलाग्नि महतादिक रूप धारे।
कोई इन्हें न ऋषि ईश्वर ही बनाते,
पै स्वीय शक्ति वश ही बनते सुहाते॥६५३॥

सूक्ष्मादि स्कन्ध दल से त्रय लोक सारा,
पूरा ठसाठस भरा प्रभु ने निहारा।
है योग स्कन्ध उनमें विधि रूप पाने,
होते ग्रयोग्य कुछ हैं समक्षो सयाने !।।६५४॥

ज्यों जीव के विकृत भाव निमित्त पाती,

वे वर्गणा विधिमयी विधि हो सताती।

ग्रात्मा उन्हें न विधिरूप हठान् बनाता,
होता स्वभाववश कार्य सदा दिखाता ॥६५५॥

रागादि से निरखता यदि जानता है, पंचेंद्रि के विषय को मन घारता है। रंजायमान उसमें वह ही फॅमेगा, दुष्टाष्ट कर्म-मल में चिर श्रो लक्षेगा।।६५६।। सर्वत्र हैं विपुल हैं विधि वर्गणायें,
ग्राकीर्ण पूर्ण जिनसे कि दशों दिशायें।
वे जीव के सब प्रदेशन में समाते,
रागादि भाव जब जीव सुधार पाते ॥६५७॥
ज्यों राग-रोष मय भाव स्वचित्त लाता

ज्यों राग-रोष मय भाव स्वचित्त लाता, है मूढ़ पामर शुभाशुभ कमें पाता। होता तभी वह भवान्तर को रवाना, लेसाथ ही नियम में विधि के खजाना।।६५८।।

प्राचीन कर्म वश देह नवीन पाते, संसारिजीव पुनि कर्म नये कमाते। यों बार-बार कर कर्म दुखी हुए हैं, वे कर्म-बन्ध तज सिद्ध मुखी हुए हैं।।६४९।।

## वोहा

''तत्व दर्शन'' यही रहा निज दर्शन का हेतु, जिन दर्शन का सार है भवसागर के मेतु।

( तृतीय खण्ड समाप्त )



## स्याद्वाद, चतुर्थ सण्ड ३७. श्रनेकान्त सूत्र

जो विश्व के विविध कार्य हमें दिखाते, भाई बिना ही जिसके चल वे न पाते। नैकान्तवाद वह है जगदेक स्वामी, वन्दूं उसे विनय से जिव पन्थगामी।।६६०।।

म्राधार द्रव्य गुण का इक द्रव्य का ही, म्राधार ले गुण लसे शिव राह राही । पर्याय द्रव्य गुण म्राश्रित हैं, कहाते, ये बीर के वचन ना जड़ को सुहाते ।।६६१।।

पर्याय के बिन कहीं नहि द्रव्य पाता, तो द्रव्य के बिन न पर्यय भी मुहाता। उत्पात भ्रौव्य व्यय लक्षण द्रव्य का है, यों जान, लाभ भट लूं निज द्रव्य का मैं ।।६६२॥ उत्पाद भी न व्यय के बिन दीख पाता । उत्पाद के बिन कहीं व्यय भी न भाता, उत्पाद ग्रीर व्यय ना बिन भ्रीव्य के हो, विश्वास ईद्श न किन्तु श्रभव्य के हो ।।६६३॥ उत्पाद भीव्य ब्यय हो इन पर्ययों में, हो द्रव्य में नहिं तथा उसके गुणों में। पर्याय हैं नियत द्रव्यमयी, तभी हैं, वे द्रव्य ही कह रहें गुरू यों सभी हैं।।६६४।। है एक ही समय में त्रय भाव ढोता, उत्पाद धीव्य व्यय धारक द्रव्य होता। तीनों म्रतः नियत द्रव्य यथार्थ में हैं, योगी कहें रत स्वकीय षदार्थ में हैं ।।६६५।। पर्याय एक नशतो जब लों जहां है, तो दूसरी उपजती तब लों वहां है। पै द्रव्य है ध्रुव त्रिकाल ग्रबाध भाता, ना जन्मता न मिटता यह शास्त्र गाता ॥६६६॥

पौरुष्य तो पुरुष में इक सार पाता, ले जन्म से मरण लौ निहं छोड़ जाता। वार्धक्य भ्रौ शिशु किशोर युवा दशाये, पर्याय है जनमती मिटनी सदा ये।।६६७।।

पर्याय जो सदृश द्रव्यन की सुहाती, सामान्य नाम वह निश्चित धार पाती। पर्याय हो विसदृशा वह हो विशेषा, ये द्रव्य को तज नही रहती निमेषा॥६६८॥

सामान्य ग्रीर सविशेष द्विधमं वाला, हो द्रव्य ज्ञान जिसको लखता सुचारा। सम्यक्त्व का वह सुसाधक बोध होता, मिथ्यात्व मित्र, ग्रायं मित्र ! कुबोध होता।।६६९॥

हो एक ही पुरुष भानज तात भाई, देता वही मुत किसी नय में दिखाई। पै भ्रात नात मृत ग्री मबका न होता, है वस्तु धर्म इस भॉति ग्रशांति खोता ॥६७०॥

जो निर्विकल्प सविकल्प द्विधमं वाला, है बोभता नर मनो शिंब हो उजाला। एकान्त मे यदि उमे इक धर्मधारी, जो मानता वह न स्नागम बोध धारी।।६७१।। पर्याय नैक विघ यद्यपि हो तथापि, भाई विभाजित उन्हें न करो कदापि। वे क्षीर नीर जब ग्रापस में मिलेंगे, ग्रो 'नीर' 'क्षीर' 'यह' यों फिर क्या कहेंगे ?।।६७२॥

निःशंक हो समय में तज मान सारा, स्याद्वाद का विनय से मुनि ले सहारा। भाषा द्विधाऽनुभय सत्य सदैव बोले, निष्पक्ष भाव घर शास्त्र रहस्य खोले।।६७३॥

## ३८. प्रमाण सूत्र

संमोह-संभ्रम-ससंजय हीन प्यारा, कल्यान खान वह ज्ञान प्रमाण प्याला! माना गया स्वपर भाव प्रभाव दशीं, साकार नैकनिध शास्वत सौख्य स्पर्शी ।।६७४॥ सज्ज्ञान पंचविध ही मित ज्ञान प्यारा, दूजा श्रुताविध तृतीय सुधा सुघारा । चौथा पुनीत मनपर्यय ज्ञान मानूं, है पांचवां परम केवल ज्ञान-भानु ॥६७४॥ सज्ज्ञान पंच विध ही गुरु गा रहे हैं, लेके सहार जिसका शिव जा रहे हैं। सम्पूर्ण क्षायिक सुकेवल ज्ञान नामी, चारों क्षयोपशमिका भ्रवशेष स्वामी ॥६७६॥ ईहा, ग्रपोह, मित, शक्ति, तथैव सजा, मीमांस, मार्गण, गवेषण ग्रौर प्रजा।

ये सर्वं ही ग्रभिनि वोधिक ज्ञान ग्राई, पुजो इसे वम यही शिव-सौन्य दाई ।।६७७॥

श्राधार ले विषय का मित के जनाना-जो ग्रन्य द्रव्य, श्रुत ज्ञान वही कहाता। म्रो लिंगशब्दज तया श्रुत ही द्विघा है, होता नितान्त मितपूर्वक ही मुघा है।। है मुख्य शब्दज जिनागम म कहाता, जो भी उमे उर घरे भव पार जाता ।।६७८।। पाके निमित्त मन इन्द्रिय का, मघारी, होता प्रसूत श्रुत ज्ञान श्रुतानुसारी । है ग्रात्म-तत्त्व पर-सम्मुख थापने में, स्वामी समर्थ श्रुत ही मित जानने में।।६७९॥

हो पूर्व में मित सदा श्रुत बाद में हो, ना पूर्व में श्रुत कभी मित बाद में हो। होती 'पृ' घानु परिपूरण पालने में, हो पूर्व में मित ग्रतः श्रुत पूरणें में ।।६८०।।

सीमा बना समय म्रादिक की सयाने !
रूपी पदार्थ भर को इकदेश जाने ।
जो स्यात भाव-गुण प्रत्यय से ससीमा,
माना गया म्रविधज्ञान वही सुधी मान ! ॥६८१॥

है चित्त चितित ग्रिचितित चितता है, या सार्घ चितित नृलोकन में यहाँ है। जो जानता बस उमे शिव सौस्य दाता, प्रत्यक्ष ज्ञान मन पर्यय नाम पाता॥६८२॥

शुद्धैक भ्रौ सब, भ्रनन्त विशेष भ्रादि,

ये भ्रर्थ हैं सकल केवल के भ्रनादि।
कैवल्य ज्ञान इन सर्वं विशेषणों मे,
शोभे भ्रतः भज उसे, बच दुर्गुणों से ।।६८३।।

जो एक साथ सहसा बिन रोक-टोक, है जानता सकल लोक तथा अलोक। 'कैवल्य ज्ञान', जिसको नींह जानता हो, ऐसा गतागत अनागत भाव ना हो।।६८४।।

# (मा) प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण

वस्तुत्व तो नित नितान्त ग्रबाध भाता सम्यक्तया सहज ज्ञान उसे जनाता। होता प्रमाण वह ज्ञान ग्रतः सुधा है, प्रत्यक्ष पावन परोक्षतया द्विधा है।।६८५॥

ये घातु दो अगु तथा अश जो कहाती,
व्याप्त्यर्थ में अशन में कमशः सुहाती।
है अक्ष गव्द बनता सहसा इन्हीं से,
ऐसा सदा समभ तू निंह औ किसी से।।
है जीव अक्ष जग वैभव भोगता है,
सर्वार्थ में सहज व्याप सुशोभता है।
तो अक्ष से जनित ज्ञान वही कहाता,
प्रत्यक्ष है त्रिविध, आगम यों बताता।।६८६।।

द्रव्येद्रियाँ मनस पुद्गलभाव धारें, है ग्रक्ष में इसलिए ग्रति भिन्न न्यारे। मंजात ज्ञान इनसे वह ठीक वैसा, होता परोक्ष बम लिंगज ज्ञान जैसा ॥६८७॥

होते परोक्ष मित श्रौ श्रुत जीव के हैं, श्रौचित्त्य है परिनिमित्रक क्योंकि वे हैं। किवा ग्रहो परिनिमित्रक हो न कैसे? हो प्राप्त-ग्रथं-स्मृति से ग्रनुमान जैसे ॥६८८॥

होता परोक्ष श्रुत लिंगज ही, महान—
प्रत्यक्ष हो ग्रविघ ग्रादिक तीन ज्ञान ।
स्वामी! प्रसूत मित, इंद्रिय चित्र से जो,
प्रत्यक्ष संब्यवहरा उपचार से हो ॥६८९॥

## ३६. नय सूत्र

द्रब्यांश को विश्वय है भ्रपना बनाता, होता विकल्प श्रुत धारक का सुहाता। माना गया नय वही श्रुत भेद प्यारा, ज्ञानी वही कि जिसने नय ज्ञान धारा॥६९०॥

एकान्त को यदि पराजित है कराना,
भाई तुम्हें प्रथम है नय ज्ञान पाना।
स्याद्वाद बोध नय के बिन ना निहाला,
चाबी बिना नहिं खुले गृह-द्वार ताला।।६९१।।

ज्यों चाहता वृष बिना 'जड़' मोक्ष जाना, किवा तृषी जल बिना हि तृषा बुक्ताना। त्यों वस्तु को समक्तना नय के बिना ही, है चाहता श्रबुध ही भवराह राही।।६९२।।

तीर्थेश का वचन सार द्विघा कहाता, सामान्य ग्रादिम द्वितीय विशेष भाता। दो द्वब्य पर्ययतया नय हैं उन्हीं के, ये ही यथाक्रम विवेचक भद्र दीखे॥ भेदोपभेद इनके नय शेष जो भी, तू जान ईद्श सदा तज लोभ लोभी! ॥६९३॥

सामान्य को विषय है नय जो बनाता, तो शून्य ही वह 'विशेष' उसे दिखाता । जो जानता नय सदैव विशेष को है, सामान्य शून्य दिखता सहसा उसे है ।।६९४।। द्रव्यायि की नय सदा इस भौति गाता, है द्रव्य तो ध्रुव त्रिकाल मनाध भाता। पै द्रव्य है उदित होकर नष्ट होता, पर्याय ग्राधिक सदा इस भौति रोता।।६९५।।

द्रव्यार्थि के नयन में सब द्रव्य ग्राते, पर्याय प्रियवश पर्यय मात्र भाते। एक्सरे हमें हृदय ग्रंदर का दिखाती, तो कैमरा शकल ऊपर की बताती।।६९६॥

पर्याय गौण कर द्रव्यन को जनाता, द्रव्यािथ की नय वही जग में कहाता। जो द्रव्य गौण कर पर्यय को जनाता, पर्याय श्रीथक वही यह शास्त्र गाता।।६९७।।

जो शास्त्र में कथित नैगम, संग्रहा रे! है व्यावहार ऋजु सूत्र सशब्द प्यारे। एवंभुता समभिरूढ़ उन्हीं द्वयों के, है भेद मूल नय सात विवाद रोकें।।६९८॥

द्रव्यार्थि की सुनय ग्रादिम तीन प्यारे,
पर्याय ग्रियक रहें ग्रवशेष मारे।
हैं चार ग्रादिम पदार्थ प्रधान जानो,
हैं शेष तीन नय शब्द प्रधान मानो ॥६९९॥

सामान्य ज्ञान इतरोभय रूप ज्ञान, प्ररूपात नैक विध है अनुमान ! मान ! जानें इन्हें सुनय नैगम है कहाता, मानो उसे नयिक ज्ञान श्रतः सुहाता ॥ ३००॥ जो भूत कार्य इस सांप्रत से जुड़ाना,
है भूत नैगम वही गुरु का बताना।
वर्षों पुरा शिवगयें युगवीर प्यारे,
मानें तथापि हम 'श्राज उषा' पथारे।।७०१।।

प्रारम्भ कार्य भर को जन पूछने से, 'पूरा हुन्ना' कि कहना सहसा मजे से । च्रो वर्त्तमान नय नैगम नाम पाता, ज्यों पाक के समय ही बस भात भाता ।।७०२।

होगा, भ्रभी निह हुम्रा फिर भी वताना, लो ! कार्य पूरण हुम्रा रट यों लगाना । भावी सुनैगम यही समभो सुजाना, जैसा उगा रिव न किन्तु उगा बताना ॥७०३॥

कोई विरोध बिन ग्रापस में प्रबुद्ध ! सत् मप से सकल को गहता 'विशुद्ध'। जात्येक भेद गहता उनमें 'ग्रशुद्ध', यों है द्विधा सुनय संग्रह पूर्ण सिद्ध ॥७०४॥

संप्राप्त संग्रहतया द्विविधा पदार्थजो है प्रभेद करता उसका यथार्थ।
यो व्यावहार नय भी द्विविधा, स्ववेदी,
'शुद्धार्थ भेदक' ग्रशुद्ध पदार्थ भेदी ॥७०५॥

जो द्रव्य में ध्रुव नहीं पल ब्रायुवाली, पर्याय हो नियत में बिजली निराली। जाने उसे कि ऋजु सूत्र सुसूक्ष्म भाता, होता यथा क्षणिक शब्द सुनो सुहाता ॥७०६॥ देवादिपर्यंय निजी स्थिति लौ सुहाता, जो देव रूप उसको तब लौ जनाता । तू मान स्थूल ऋजु सूत्र वही कहाता, ऐसा यहाँ श्रमण सूत्र हमें बताता ।!७०७।।

जो द्रव्य का कथन है करता, बुलाता, ग्राव्हान शब्द वह है जग में सुहाता। तत्-शब्द-ग्रर्थ-भर को नय जो गहाता, ग्रो हेतु तुल्य-नय शब्द ग्रतः कहाता।।७०८।।

एकार्थ के वचन में वच लिग भेद, है देख शब्दनय ही करताऽर्थ भेद । पुंलिंग में व तियलिंगन में मुचारा, ज्यों पुष्य शब्द बनता ''नख छत्र तारा'' ।७०९॥

जो शब्द व्याकरण-सिद्ध, सदा उसी में. होता तदर्थ ग्रभिक्द न ग्रौ किसी मे। स्वीकारना वस उसे उस शब्द द्वारा है मात्र शब्दनय का वह काम सारा। ज्यों देव शब्द सुन ग्राशय 'देव' लेना, भाई तदर्थ गहना तज शेप देना ॥ ५१०॥

प्रत्येक शब्द स्रभिन्द स्वस्थं में हो,
प्रत्येक स्रथं स्रभिन्द स्वशब्द में हो।
है मानता समभिन्द सदैव ऐसे,
ये शब्द इन्दर पुरन्दर शक जैसे॥ ७११॥

शब्दार्थ हप ग्रभिक्ढ़ पदार्थ 'भूत', शब्दार्थ में म्खलित ग्रयं ग्रतः 'ग्रभूत'। एवंभुता सुनय है इस भौति गाता, शब्दार्थ तत् पर विशेष ग्रतः कहाता॥७१२॥ जो-जो किया जन तनादितया करें भ्रो !
तत्-तत् किया गमक शब्द निरे निरे हो !
एवंभृता नय भ्रतः उस शब्द का है,
सम्यक् प्रयोग करता जब काम का है ।
जैसा सुसाधु रत साधन में सही हो,
स्तोता तभी कर रहा स्तुति स्तुह्य की हो ॥७१३॥

# ४०. स्याद्वाद सप्त भंगी सूत्र

हो 'मान' का विषय या नय का भले हो, दोनों परस्पर भ्रपेक्ष लिये हुए हो । सापेक्ष है विषय भ्रो तब ही कहाता, हो भ्रन्थथा कि इससे निरपेक्ष भाता। ७१४॥

एकान्त का नियति का करता निषेध, है सिद्ध शादवत निपाततया "श्रवेद"। स्यात् शब्द है वह जिनागम में कहाता, सापेक्ष सिद्ध करता सबको मुहाता॥ ३१ ४॥

भाई प्रमाण-नय-दुर्नय-भेद वाले, हैं सप्त भंग बनते, कमवार न्यारे। 'स्यात्' की श्रपेक्ष रखते परमाण प्यारे! क्षोभे नितान्त नय से नयभंग सारे।। सापेक्ष दुर्नय नहीं, निरपेक्ष होते, एकान्त पक्ष रखते दुःख को मजोते।। ३१६॥

स्यादस्ति, नास्ति उभयाऽत्रकतब्य चौथा, भाई त्रिधा श्रवकतब्य तर्थव होता। यों सप्त भंग लसते परमाण के है, ऐसा कहें जिनप श्रालय ज्ञान के हैं।।७१७॥

क्षेत्रादिस्य इन स्वीय चतुष्टयों से,
प्रस्ति स्वस्प सब द्रव्य युगों-युगों से।
क्षेत्रादि स्प परकीय चतृष्टयों से,
नास्ति स्वस्प प्रतिपादित साधुग्रों से ॥७१८॥

जो स्वीय श्री परचतुष्टय से सुहाती, स्यादिस्तिनास्तिमय वस्तु वही कहाती। श्री एक साथ कहते द्वय धर्म को है, तो वस्तु हो श्रवकतव्य प्रमाण सो है।। यों स्वीय स्वीय नय संग पदार्थ जानो, तो सिद्ध हो श्रवकतव्य त्रिभंगम नो ॥७१९॥

एकैक भंग मय ही सब-द्रव्य भाते, एकान्त से सतत यों रट जो लगाते। वे सात भंग तब दुर्नय-भंग होते, स्यात् शब्द से सुनय से जब दूर होते।।७२०।।

ज्यों वस्तु का पकड़ में इक धर्म म्राता, तो म्रन्य धर्म उसका स्वयमेव भाता। वे क्योंकि वस्तुगत धर्म, म्रतः लगाम्रो, 'स्यात्' सप्त भंग सब में भगड़ा मिटाम्रो।।७२१॥

## ४१. समन्वय सूत्र

जो ज्ञान यद्यपि परोक्षतया जनाता,
नैकान्तरूप सबको फिर भी बताता ।
है संशयादिक प्रदोष-विहीन साता,
तू जान मान "श्रुत ज्ञान" वही कहाता ॥७२२॥

जो वस्तु के इक अपेक्षित धर्म द्वारा, साधे मुकार्य जग के, नय द्यो पुकारा। श्री भेद भी नय वही श्रुत ज्ञान का है, माना गया तनुज भी अनुमान का है।।७२३।।

होते अनन्त गुण धर्म पदार्थ में हैं, पै एक को हि चुनता नय ठीक से है। तत्काल क्योंकि रहती उमकी अपेक्षा, हो शेप गौण गुण, ना उनकी उपेक्षा ॥७२४॥

सापेक्ष ही मुनय हो मुख को सँजोते, माने गये कुनय हैं निरपेक्ष होते । संपन्न हो मुनय मे व्यवहार मारे, नौका समान भव पार मुफे उतारे ॥७२५॥

ये वस्तुतः वचन हैं जितने मुहाने, हे भव्य जान नय भी उतने हि पाते । मिथ्या ग्रतः नय हटी कृपथप्रकाशी, सापेक्ष सत्य नय मोह-निशा विनाशी ।।७२६॥

एकान्तपूर्ण कुनयाश्रित पंथ का वे, स्याद्वाद विज्ञ परिहार करें करावें। ग्री स्याति लाभ वश जैन बना हटी हो, ऐसा पराजित करो पुनि ना त्रृटी हो।।७२७।। सच्चे सभी नय निजी विषयों स्थलों में, भूठे परम्पर लड़ें निशि वासरों में। ये सत्य वे सब ग्रसत्य कभी ग्रमानी, ऐसा विभाजित उन्हें करते न ज्ञानी।।७२८।।

ना वे मिले, यदि मिले तुम हो मिलाते, सच्चे कभी कुनय पै बन है न पाते। ना वस्तु के गमक हैं उनमें न बोधि, सर्वस्व नष्ट करते रिपु मे बिरोधी।।७२९।

सारे विरुद्ध नय भी बन जाय ग्रच्छे। स्याद्वाद की शरण ले कहलाय सच्चे! पाती प्रजा बल प्रजापित छत्र में ज्यों, दोषी ग्रदोष बनते मुनि संघ में ज्यों।।७३०।।

होते भनन्त गुण द्रव्यन में सयाने, द्रव्यांश को श्रबुष पूरण द्रव्य माने। छू श्रंग श्रंग गज के प्रति श्रंग को ही, ज्यों श्रंध वे गज कहें, श्रिय भव्य मोही !।।७३१।।

सर्वांगपूर्ण गज को दृग से जनाता, तो सत्य ज्ञान गज का उसका कहाता। सम्पूर्ण द्रव्य लखता सब ही नयों से, है सत्य ज्ञान उसका स्तुत साधुद्यों से ॥७३२॥

संसार में मित द्रव्य मकथ्य भाते, श्री वीर देव कहते मित कथ्य पाते। लो कथ्य का कथित भाग ग्रनन्तवां है, जो शास्त्र रूप वह भी बिखरा हुग्रा है।।७३३।। निन्दा तथापि नित जो पर के पदों की, शंसा ग्रतीव करते ग्रपने मतों की। पांडित्य, पूजनयशार्थं दिखा रहे हैं, संसार को सघन ग्रीर बना रहे हैं।।७३४।।

संसार में विविध कर्म-प्रणालियां हैं, ये जीव भी विविध स्रो उपलब्धियां हैं। भाई द्यतः मत विवाद करो किसी से, सार्घीम से स्रनुज में पर में स्ररी से।।७३५।।

है भव्यजीव-मित गम्य जिनेन्द्र-वाणी, पीयूष - पूरित पुनीत - प्रशांति - खानी । सापेक्ष - पूर्ण - नय - ग्रालय पूर्ण साता, श्रासूर्य जीवित रहे जयवन्त माता ॥७३६॥

## ४२. निक्षेप सूत्र

कोई प्रयोजन रहे तब युक्ति साथ, ग्रीचित्त्य पूर्ण पथ में रखना पदार्थ। 'निक्षेप' है समय में वह नाम पाता, नामादि के वश चनुविध है कहाता॥७३७॥

नाना स्वभाव ध्रवधारक द्रव्य प्यारा, जो घ्येय ज्ञेय बनता जिस भाव द्वारा। तद्भाव की वजह में इक द्रव्य के ही, ये चार भेद बनते सुन भव्य देही !।।७३८।।

ये नाम स्थापन व द्रव्य स्वभाव चारों, निक्षेप है तुम इन्हें मन में सुधारो। है नाम मात्र बम द्रव्यन की मुसंज्ञा, है नाम भी द्विविध स्थात, कहे निजज्ञा।।७३९।।

श्राकार श्रो इतर 'स्थापन' यों द्विधा है, श्रहन्त बिम्ब कृत्रिमेतर श्रादि का है। श्राकार के बिन जिनेश्वर म्थापना को, तू दूसरा समक्ष रे! तज वासना को।।७४०।।

जो द्रव्य को गत ग्रनागत भाव बाला, स्वीकारना कर मुसांप्रत गौण सारा। निक्षेप द्रव्य वह ग्रागम में कहाता, विस्वास मात्र उसमें बस भव्य लाता।। निक्षेप द्रव्य, द्विविधा वह है कहाता, नोग्रागमागमतया सहसा सुहाता। ना शास्त्रलीन रहता, जिन शास्त्र ज्ञाता, भ्रो द्रव्य ग्रागम जिनेश तदा कहाता।।

नो भागमा तिविध "ज्ञायक देह" भावी, भी "कमं रूप" जिन यों कहते स्वभावी। हे भव्य तू समभ ज्ञायक भी तिधा है, जो भूत सांप्रत भविष्यतया कहा है।। भी त्यक्त च्यावित तथा च्युत यों तिधा है, भी "भूत ज्ञायक" जिनागम मे लिखा है।।

शास्त्रज्ञ की जड़मयी उस देह को ही, तद्रूप जो समभता श्रिय भव्यमोही। माना गया कि वह "ज्ञायक देह" भेद, ऐसा जिनेश कहते जिनमें न खेद।। नीतिज्ञ के मृतक केवल देह को ले, लो "नीति" ही मर चुकी जिस भाति बोले।।

जो द्रव्य की कल दशा बन जाय कोई, तद्रूप ग्राज लखना उम द्रव्य को ही। श्री वीर के समय में बम "भावि" सोही, राजा यथा समभना युवराज को ही।।

कर्मानुसार श्रथवा जग मान्यता ले, रे! वस्तु का ग्रहण जो कर ले करा ले। है "कर्म भेद" वह निश्चित ही कहाता, ऐसा "बमन्त तिलका" यह छन्द गाता।।

देवायु कर्म जिसने बस गाँव पाया, ज्यों ग्राज ही समभना यह ''देव राया''। या पूर्ण कुम्भ कलदर्पण ग्रादि भाते, लोकोपचारवश मंगल ये कहाते।।७४१-७४२॥ है द्रव्य सांप्रत दशामय यों बताता,
निक्षेप ''भाव'' वह ग्रागम में कहाता।
नोग्रागमाऽज्ञगमतया वह भी द्विषा है,
वाणी जिनेन्द्र कथिता कहती सुधा है।।
ग्राहमोपयोग जिन ग्रागम में लगाता,
ग्रहंन् उसी समय है जिन शास्त्र-ज्ञाता।
तो "भाव ग्रागम" नितान्त यही रहा है,
ऐसा यहां श्रमण सूत्र बता रहा है।।
ग्रहंन्त के गुण सभी प्रकटे जभी से,
ग्रहंन्त देव उनको कहना तभी से।
है केवली जब उन्ही गुण धार घ्याता,
''नोग्रागमा'' वह जिनागम में कहाता।।७४३-७४४।।

#### ४३. समापन

महंन् प्रभो ! म्रामित दर्शन-ज्ञान-स्पर्शी, वे 'ज्ञातृ पुत्र' निखिलज, मनन्तदर्शी। 'वैशालि में' जनम सन्मति ने लिया था, धर्मोपदेश इस भांति हमें दिया था।।७४५॥

श्रौ बीर ने सुपथ यद्यपि था दिसाया, था कोटिशः सदुपदेश हमें सुनाया । धिक्कार! किन्तु हमने उसको सुना ना, मानो! सुना पर कभी उसको गुना ना ॥७४६॥

जो साधु भ्रागित-भ्रनागित कारणों को, पीड़ा प्रमोदप्रद भ्रास्त्रव-संवरों को। भ्रोजन्म को मरण को निज के गुणों को, त्रैलोक्य में स्थित भ्राशक्वत शास्त्रतों को।।

श्रीं स्वर्ग को नरक को दुख निजंरा को, हैं जानते च्यवन को उपपादता को । श्री मोक्ष-पंथ प्रतिपादन कार्य में है, वे योग्य, वंदन त्रिकाल कर्ष उन्हें में ॥७४७-७४८॥

वाणी सुभाषित सुधा, शृचि 'वीर' की है, थी पूर्व प्राप्त न, श्रपूर्व प्रभी मिली है। क्यों मृत्यु मे फिर डरूं, तज सर्व ग्रंथि, मैं हो गया जब प्रभी! शिव-पंथ-पंथी।।७४९॥

## ४४. बीर-स्तवन

सम्यक्त्व-बोध-व्रत पावन-भील न्यारे मेरे रहें शरण संयम शील सारे। लूं वीर की शरण भी मम प्राण प्यारे, नौका समान भव पार मुक्ते उतारें॥७५०॥

निर्ग्रन्थ हैं श्रभय घीर श्रनन्त ज्ञानी, श्रात्मस्थ हैं श्रमल हैं कर श्रायु हानि । मूलोत्तरादिगुण धारक विश्वदर्शी, विद्वान 'वीर' जग में जग चित्त हर्षी ।।७४१॥

सर्वज्ञ हैं ग्रनियताचरणावलम्बी,
पाया भवाम्बुनिधि का तट स्वावलम्बी ।
हैं ग्रग्नि से निशि नशा स्वपरप्रकाशी,
हैं "वीर" धीर रिवतेज ग्रनंतदर्शी ॥७५२॥

ऐरावता वर गजों हिर ज्यों मृगों में, गंगा नदों गरुड़ श्रेष्ठ विहंगमों में । निर्वाणवादि मनुजों मृनि साधुग्रों में, त्यों 'ज्ञानृपुत्र' वर 'वीर' मृमुक्षुग्रों में।।७४३।।

ज्यों श्रेष्ठ सत्य वचनों वच कर्ण-प्रीय, दानों रहा 'ग्रभय दान' समर्च्यनीय । है ब्रह्मचर्य तप उत्तम सत्तपों में, ह्यों ज्ञातृपुत्र श्रमणेश धरातलों में ॥७५४॥

हैं जन्मते कब कहां जग जीव सारे, जानो जगद्गुरु ! तुम्हीं जगदीश ! प्यारे । धाता पितामह चराचर मोदकारी, हे ! लोकबन्धु भगबन् ! जय हो त्म्हारी ॥७४४॥ संसार के गुरु रहें जयवन्त नामी !
तीर्येश मंतिम रहें जयवन्त स्वामी !
विज्ञान स्रोत जयवन्त रहें ममात्मा,
वे "वीरदेव" जयवन्त रहें महात्मा ॥ ७५६॥

### दोहा

मेरे वादविवाद को निविवाद स्याद्वाद, सब बादों को खुदा करे पुनि-पुनि कर संवाद ।।

चत्यं खण्ड समाप्त

# मूल क्षम्य हो गुरु स्मृति-स्तुति वसन्तितलकाछन्व

में श्रापकी सदुपदेश सुधा न पीता, जाती लिखी न मुभसे यह जैनगीता। लेखक, कित मैं हूँ नहीं मुभमें कुछ नहि ज्ञान, श्रुटियाँ होवें यदि यहां शोध पढ़ें धीमान ॥१॥

# मंगल कामना दोहा

दो ज्ञानसागर गुरो ! मुभको सुविद्या ।
'विद्यादिसागर' बन्ं तज दूं प्रविद्या ।।२।।
यती प्रार्थना गीर से प्रनुनय से कर जोर ।
हरी भरी दिख्ती रहे धरती चारों ग्रोर ।।३।।
मरहम पट्टी बाप के वृण का कर उपचार ।
ऐसा यदि ना बन सका, इंडा तो मत मार ।।४।।
पूल बिछाकर पन्थ में पर-प्रति बन अनुकूल ।
शूल बिछाकर भूल से मत बन तू प्रतिकूल ।।४।।
तजो रजी गुण, साम्य को सजो, भजो निज धर्म ।
दार्म मिन, भव दुल मिटे, ग्रायु मिटे वसु कर्म ।।६।।
ही से भी की श्रोर ही बहें सभी हम लोग ।
हाह के ग्रागे तीन हो विश्व गांति का योग ।।७।



जिनके चरणों में बैठकर ग्राचार्य श्री ने

- जैन गीता पूर्ण की -

१५०० वर्ष प्राचीन १५ फुट ऊंची, ग्रद्भृत, ग्राकर्षक मनोज, ग्रितिशयकारी पद्मासन प्रतिमा श्री दिगम्बर जैन मिद्ध क्षेत्र कुन्डलपुर जी दमोह (म प्र)

धर्म क्या है-

जो आज तक आपको अच्छा नहीं लगा।

जो आज तक आपने किया नहीं-

वह धर्म है।

१०८ ग्राचार्य विद्यासागर

#### स्थान परिचय

श्रीधर केवलि शिवगये, कुण्डःगिरि स त्यं। धारा वर्षा योग उन, त्तरणन मे इस वर्ष पद्माः 'बडे बावा' वडी कृषा की मुक्त कात्रीय ! पूर्ण हुई सम कामना पावर जिन-श्रानीय ।। (। सग गगनगति गध की भाइपति सित गिज। पूर्ण हुआ यह ग्रन्थ है भृति भिक्त हा बीज ।। १०।।

90